#### प्रस्तावनाः

परमतत्त्वका ज्ञान शाख्य और ब्रह्मवेत्ता सहुरुके उपदे-शके विना किसीकोत्ती नहीं होता है. इसवास्ते परमोप-कारक महर्षिजनांने अध्यात्मविद्योपदेशके अर्थ अनेक प्रकारके वेदांतयन्थ निर्माण करके परमतत्त्वको प्रकट किया है. उन ऋषियोंमें अग्रगण्य श्रीअष्टावक्रमहर्षिजीने राजा जनकजीके प्रति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया वह " अष्टावक्रंगीता" इस नामसे ग्रंथरूप होकर प्रसिद्ध हुआ.

यह "अष्टावकगीता" यन्य बहाविद्यांमं अतिमान्य है. इसका लाभ सर्व लोकांको होनेके वास्ते हमने इसकी सरल सुबोध सान्वय भाषाठीका बनवाकर निज्ञ "लक्ष्मी-वेद्धाटेश्वर" छापेखानेमं छापकर प्रसिद्ध किया है.

सर्व सज्जन बहाविद्यासिलापियोंसे पार्थना है कि, इस मंथको संबह करके इसमें कहे हुए बहारिदेशको जानकर इस भवके तरनेका उपाय निश्चित करके इस जन्यका सार्थक करेंगे.

> भवदीय ऋपाकांशी— गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, " रुक्ष्मीवेङ्करेश्वर " त्रेस, कल्याण—सुंबई.

# श्रीः । अथाष्टावकगीतापकरणानुकमणिकाप्रारम्भः ।

| अनुक्रम. प्रकरण.         |                 |                                         | पृष्ठांकाः |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|---------|
|                          | بطب و وماديندن. | ****                                    |            | ٤       |
| १ गुरूपदेशप्रकरण         | ****            | ****                                    |            | ३२      |
| २ 'शिष्यातुभवप्रकरण '    | ****,           | ••••                                    | •          | 96      |
| ३ अक्षिपोपदेशपकरण        | ****            |                                         | ****       | 190     |
| थ पुनः शिष्यानुभवप्रक    | (M.see          | ****                                    | . ****     | ٠.      |
| ५ ल्योपदेशपकरण           | ****            | ****                                    | ****       | હિંદું. |
| ६ धुनः गुरूपदेशमकरः      | Π               | ****                                    | ****       | ७९      |
| ७ झिष्यानुभवप्रकरण       | ****            | ****                                    | . ****     | 63      |
| ८ बंघमोक्षप्रकरण         | ,,,,            | *#*# ;                                  | ****       | ଥଓ      |
| ९ निर्वेद्प्रकरण         | ****            | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ***        | 80.     |
| १० डपशुमप्रकरण           |                 | 4444                                    | ****       | 64      |
| ११ ज्ञानाएकप्रकरण        |                 | ****                                    | ***        | 308     |
| १२ एवमेवाप्टकप्रकरण      | 1000            | 4000                                    | ****       | ११२     |
| १३ यथासुखप्रकरण          |                 | ****                                    | ****       | 33%     |
| १४ शांतिचतुष्कप्रकरण     |                 | ****                                    |            | १२३     |
| १५ तत्त्वोपदेशप्रकरण     | ****            | ,,,,,,,                                 | , •••      | · १२५   |
|                          |                 | ***                                     | 4+110      |         |
| १६ विशेषज्ञानीपदेशप्रव   |                 |                                         | ****       | 680     |
| १७ तत्त्वस्वस्त्रपप्रकरण | ***1            | , , ,                                   | ****       | १८८     |
| १८ शमप्रकरण              | ****            |                                         | ****       | १६३     |
| १९ आरमविश्रान्तिप्र      | क्र्ण           | ****                                    | ****       | २३३     |
| २०जीवन्मुक्तिप्रकरण      | ****            | ****                                    | ****       | २३८     |
| २१ संख्याक्रमविज्ञान     | प्रकरण          |                                         | 7844       | ૨ ઇફ    |
| इत्यशबकगी                |                 | _                                       | 2          |         |

#### अथ

#### अष्टावकगीता

#### सान्वय–भाषाटीकासहिता ।

### कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति । वैराग्यं चकथं प्राप्तमेतदब्रुहि मम प्रभो ।

अन्वयः-हं प्रभाे ! •( प्ररुपः ) ज्ञानम् कथम् अवायाति । ( पुंसः ) मुक्तिः कथम् भविष्यति । ( पुंसः ) वैराग्यम् च कथम् प्राप्तम् ( भवति ) एतत् मम ब्रोहं ॥ १ ॥

एक समय मिथिलाविपति राजा जनकके मनमें पूर्वपुण्यके प्रभावसे इस प्रकार जिज्ञासा उ-त्पन्न हुई कि, इस असार संसाररूपकी बंधनसे किस प्रकार मुक्ति होगी और तदनंतर उन्होंने ऐसाभी विचार किया कि किसी ब्रह्मज्ञानी गुरुके समीप जाना चाहिये, इसी अंतरमें उनको ब्रह्म-ज्ञानके मानो समुद्र परम दयालु श्रीअष्टावकजी मिले । इन मुनिकी आकृतिको देखकर राजा जनकके मनमें यह अभिमान हुआ कि, यह ब्राह्मण अंत्यतही कुरूप है। तव दूसरेके चित्तका वृत्तांत जाननेवाले अष्टांवकजी राजाके मन-कार्भा विचार दिव्यदृष्टिके द्रारा जानकर राजा जनकसं वोलेकि, हे गजन्! देहदृष्टिको छोडकर यदि आत्मदृष्टि करोगे तो यह देह टेढा है पगंतु इसमें स्थिर आत्माटेढा नहीं है, जिस प्रकार नदी देही होती है प्रंतु उसका जल देहा नहीं होता हे, जिस प्रकार इक्षु (गन्ना ) टेढा होता है परंतु उसका रम टेडा नहीं है । तिस प्रकार यद्यपि पांच भौतिक यह देह टेढाहै, परंतु अंतर्यामी आत्मा टेढा नहीं है। किंतु आत्मा असंग, निर्वि-कार, व्यापक, ज्ञानघुन, सचिदानंदस्व-रूप, अखंड, अच्छेच, अभेच, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव है इस कारण हे राजन्! तुम देहदर्षिको त्यागकर आत्मदृष्टि करो । पर्म दयालु अधावऋजीके इस प्रकारके वचन सुननेसे

राजाजनकका मोह तत्काल दूर हो गया और राजा जनकने मनमें विचार कियां कि मेरें सब मनोरथ सिद्ध हो गये, मैं अब इनकोही गुरु करूंगा वयोंकि यह महात्मा ब्रह्मविद्यांके समुद्रहर हैं जीवनमुक्त हैं, अब इनसे अधिक ज्ञानी मुझे कौने मिलेगा ? अब तो इनसेही गुरुदीक्षा लंकर इनकीही शरण लेना योग्य है, इस प्रकार विचारकर राजा जनक अप्रा-वकजीसे इम प्रकार बोले कि, हे महात्मन ! मैं संसारवंघनमे छूटनेके निमित्त आपकी शरण हे-नेकी इच्छा करता हूं, अप्रावकजीनेभी राजा जनकको अधिकारी समझकर अपना शिष्य लिया, तब राजा जनक अपने वित्तके संदेहोंको दूर करनेके निमित्त और ब्रह्म-विद्याके अवण करनेकी इच्छा करके अष्टावक-जीसे पूछने लगे। अष्टावकजीसे राजा जनक प्रश्न करते हैं कि है प्रभो! अविद्याकरके मोहित नाना प्रकारके मिथ्या संकल्प विकल्पोंकरके वार्वार

जन्ममरणरूप दुःखोंको भोगनेवाले इस पुरुपको अविद्यानिवृत्तिरूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होताहै इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर कृपा करक मुझसे कहिये॥ १॥

#### अष्टावक उवाच ।

सुक्तिमिच्छसिचेत्तात विषयाान्वेपवत्त्यज क्षमार्जवदयातोषसत्यं पीयूषवद्भज॥ २॥

अन्वयः हे तात । चेत् मुक्तिम् इच्छासे (ताई ) विषयान् विषवत् (अवगत्य) त्यज्ञ । क्षमार्जवद्यातीषसत्यम् पीयपवत् (अवगत्य) भज्ञ॥ २॥

इस प्रकार जब राजा जनकने प्रश्न किया तव ज्ञानिज्ञानसंपन्न परम दयाल अप्टावकस्तिने विचार किया कि यह पुरुष तो अधिकारी है और संसारबंधनसे सक्त होनेकी इच्छासे मेरे निकट आया है, इस कारण इसको साधनच-तुष्टयपूर्वक ब्रह्मतत्वका उपदेश कहं क्योंकि साधनचतुष्टयके विना कोटी उपाय करनेसेभी ब्रह्मविद्या फलीसूत नहीं होती है इस कारण शिष्यको प्रथम साधनचतुष्ट्यका उपदेश

करना योग्य है और साधनचतुष्टयके अनंतरही त्रसज्ञानके विषयकी इच्छा करनी चाहिये, इस प्रकार विचार कर अप्टावकजी बोले कि-हे तात! हे शिष्य ! संपूर्ण अनथोंकी निवृत्ति और परमानंदमुक्तिकी इच्छा जब होवे तब शब्द, स्पर्श, इतप, गस और गंध इन पांचों विपयोंको त्याग देवे । ये पांच विषय कर्ण, त्वचा, नेत्र. जिह्ना और नासिका इन पांच ज्ञानेंद्रियोंके हैं, ये संपूर्ण जीवके वंधन हैं, इनसे वंधा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मग्ता है तब बडा दुःखी होता है, जिस प्रकार विप भक्षण करने-बाल पुरुपको दुःख होता, उसी प्रकार शब्दा-दिविषयभोग करनेवाला पुरुप दुःखी होता है। अर्थात् शब्दादि विषय महा अनर्थका मूल है उन विषयोंको तू त्याग दे। अभिप्राय यह है कि, देह आदिके विषयमें मैं हूं, मेरा है इत्यादि अध्यास मत कर इस प्रकार ्बाह्य इंद्रियोंको दमन करनेका उपदेश किया.

जो पुरुष इस प्रकार करता है उसका 'दम' नामवाले प्रथम साधनकी प्राप्ति होती है और जो अंतःकरणको वशमें कर लेता है उसको '़शमं ' नामवाली दूसरी साधनसंपत्तिकी प्राप्ति होती है। जिसका मन अपने वशमें हो जाता है, उसका एक ब्रह्माकार मन हो जाता है, उसका नाम वेदांतशास्त्रमें निर्विकल्पक समाधि कहा है, उस निर्विकल्पक समाधिकी स्थितिक अर्थ क्षमा ( सव सह लेना ) आर्जव ( अविद्या-रूप दोपसे निवृत्ति रखना ), दया ( विना कार-णही परीया दुःख दूर करनेकी इच्छा ), तोष ( सदा संतुष्ट रहना), सत्य ( त्रिकालमें एकरू-पता )इन पांच सात्विक ग्रणोंका सेवन करे जिस प्रकार कोई पुरुष अमृततुल्य औषधि सेवन करे और उस औपधिके प्रभावसे उसके संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष अमृततुल्य इन पांच गुणोंको सेवन करता है, उसके जनमसू-त्युह्मप रोगदूर हो जाते हैं अर्थात् इस संसारके

विषयमें जिस प्रस्पको मुक्तिकी इच्छा होय वह विषयोंका त्याग कर देवे, विषयोंका त्याग करे विना मुक्तिकदापि नहीं होती है, मुक्ति अनेक दुःखोंकी दूर करनेवाली और परमानंदकी देने-वाली है इस प्रकार अधावक्रम्नुनिने प्रथम शि-ष्यको विषयोंको त्यागनेका उपदेश दिया॥२॥ न पृथ्वी नजलं नाग्निन्वायुद्यीर्नवामवान्। एषां साक्षिणमात्मानंचिद्रपंविद्धिमक्तये३

अन्वयः-(हे शिष्य!) भवान् पृथ्वं न । जलम् न । आग्नः न । वायुः न । वा द्योः न । एपाम् माक्षिणम् चिद्रुपम् आत्मानम् सक्तये विद्धि ॥ ३॥ .

अव ग्रानि साधनचतुप्टयसंपन्न शिष्यको मुकिका उपदेश करते हैं, तहां शिष्य शंका करता
है कि, हे ग्रुरा! पंच भूतका शरीरही आत्मा
है और पंचभूतोंकेही पांच विषय हैं, सो उन
पंचभूतोंका जो स्वभाव है उसका कदापि त्याग
नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वीसे गंधका या
गंधसे पृथ्वीका कदापि वियोग नहीं हो सकता

किंतु व दोनों एकरूप होकर रहते हैं, इसी प्रकार रस और जल,आमि और रूप, वायु और स्पर्श, शब्द और आकाश है, अर्थात शब्दादि पांच विपयोंका त्याग तो तव हो सकता है जब पंच भूतोंका त्याग होता है और यदि पंच भूतका त्याग होय तो शरीरपात हो जावेगा फिर उप-देश ग्रहण करनेवाला कौन रहेगा? तथा मुक्ति-मुंखको कौन भोगेगा ? अर्थात विपयका त्याग तों कदापि नहीं हो सकता इस शंकाको निवा-र्जण करनेके अर्थ अप्रावक्रजी उत्तर देते हैं, हे शिष्य ! पृथ्वी, जल, तेर्ज, वायु और आकाश तथा इनके धर्म जी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंघ सो तू नहीं हे पांचभौतिक शरीरके विपयमें तू अज्ञानसे अहम्भाव (में हूं, मेरा है इत्यादि) मानता है इनका त्याग कर अर्थात् इस शरीरकें अभिमानका त्याग करदे और विपयोंको अना-त्मधर्म जानकर त्याग कर दे। अव शिष्य इस विषयमें फिर शंका करता है कि, हे गुरो! मैं गौर-

वर्ण हूं, स्थूल हूं, कृष्णवर्ण हूं, रूपवान हूं, पुष्ट हूं, कुरूप हूं, काणा हूं, नीच हूं इस प्रकारकी प्र-नीति इस पांचभौतिक शरीरमें अनादि कालस सवही पुरुपोंको हो जाती है, फिर तुमने जो कहा कि, तू देह नहीं है सो इसमें क्या युक्ति है तव अप्रावक बोले कि है शिष्य ! अविवेकी पुरुपको इस प्रकार प्रतीति होती है, विवेकदृष्टिसे तू देह इंद्रयादिक द्रपा और देह इंद्रियादिसे पृथक् है। जिस प्रकार घटको देखनेवाला पुरुप घटसे पृथक् होता है, उसी प्रकार आत्माकोभी सर्व दोपरहित और सबका साक्षी जान । इस विपयमें न्यायशास्त्रवालोंकी शंका है साक्षिपना तो बुद्धिमें रहता है, इस कारण बुद्धिही आत्मा हो जायगी, इसका समाधान यह है कि बुद्धि तो जड है और आत्मा चेतन माना है इस कारण जड जो बुद्धि सो आत्मा नहीं हो सकता है, तो आत्माको चैतन्यस्वरूप जान तहां शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरो ! चैतन्यरूप आत्मार्के

जाननेसे क्या फल होता है सो काहिये ? तिसके उत्तरमें अप्रावकजी कहते हैं कि, साक्षी और चैतन्य जो आत्मा तिसको जाननेसे पुरुष जीवन्युक्तपद्को प्राप्त होता है,यही आत्मज्ञानक। फल है, सुक्तिका स्वरूप किसीके विचारमें नहीं आया है, पद्शास्त्रकार अपनी २ बुद्धिके अनुसार मुक्तिके स्वकृपकी कल्पना करते हैं। न्यायशास्त्र-वाले इस प्रकार कहते हैं कि, दुःखमात्रका जो अत्यंत नाश है वही मुक्ति है और वलवान प्रभा-' करभतावलंबी मीमांसकोंका यह कथन है कि समस्त दुःखोंका उत्पन्न होनेसे पहिले जो सुख हें वहीं मुक्ति हैं, वीधमतवालोंका यह कथन है कि, देहका नाश होनाही मुक्ति है, इस प्रकार भिन्न २ कल्पना करते हैं, परंतु यथार्थ वोध नहीं होता है, किंतु वदांतशास्त्रके अनुसार आत्मज्ञानही मुक्ति है इस कारण अप्रावक्रमुनि शिष्यको उप-देश करते हैं॥ ३॥

## यदि देहं पृथकृत्यचिति विश्राम्य तिष्ठासिः अधुनेव सुखीशांतो बंधसुक्तोभविष्यासि॥

अन्त्रयः-(है ज़िप्य!) यदि देहम् पृथकृत्य चिति विश्राम्य निष्टासि (तिही) अधुना एव मुखी ज्ञान्तः वन्धमुक्तः भविष्यसि ॥ ४ ॥

हे शिष्य! यदि तू देह तथा आत्माका विवेक करके अलग जानेगा और आत्माक विपयमें विश्राम करके चित्तको एकाय करेगा तो तू इस वर्तमानहीं मनुष्यदेहके विपयमें सुख तथा शा-न्तिको प्राप्त होगा अर्थान् वंधसक्त कहिये कर्द-त्व (कर्तापना) भोकृत्व (भोक्तापना) आदि अनेक अनथोंसे छूट जावेगा ॥ ४॥

## न त्वंविप्रादिको वर्णो नाश्रमीनाक्षगोचरः। असंगोसिनिराकारोविश्वसाक्षीसुखीभव॥

. अन्त्रयः-त्वम् विप्रादिकः वर्णः न आश्रमी न अक्षगाचरः न (किन्नु, त्वम् ) असंगः निराकारः विश्वसाक्षी असि ( अतः कर्मासक्तिम् विहाय चिति विश्राम्य ) सुखी भव ॥ ५ ॥

शिष्य प्रश्नकरताहै कि, हे गुरो!में तो वर्णाश्र-मके धर्ममें हूं इस कारण सुझे वणाश्रम कर्मका करना योग्य है, अर्थात् वर्णाश्रमके कम करनेसे आत्माके विषयमें विश्राम करके मुक्ति किस प्रकार होगी ? तव तिसका ग्रुरु समाधान करते हें कि, तू ब्राह्मण आदि नहीं है, तू ब्रह्मचारी आदि किसी आश्रममें नहीं है। तहां शिष्य पश्च करता है कि, मैं ब्राह्मण हूं, मैं संन्यासी हुं न्यादि प्रत्यक्ष है, इस कारण आत्माही दर्शात्रमी है। तहां गुरु समाधान करते हैं कि, आत्माका इंद्रिय तथा अंतःकरण करके प्रत्यक्ष नहीं होता है और जिसका प्रत्यक्ष होता है वह देह है, तहां शिष्य फिर प्रश्न करता है कि में क्या वस्तु हूं? तहां गुरु समाधान करते हैं कि, तू असंग अर्थात् देहादिक उपाधि यथा आका-रराहित विश्वका साक्षी आत्मस्वरूप हैं; अर्थात् तुझमें वर्णाश्रमपना नहीं है, इस कारण कर्मीके

विषयमें आसक्ति न करके चैतन्यरूप आत्माके विषयमें विश्राम करके परमानदको प्राप्त हो॥५॥ धर्माधर्मों सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो। नकर्तासि नभोक्तासि सुक्त एवासि सर्वदा॥

· अन्तरः हे तिमो ! धर्माधर्मो सुखम् दुःखम् मानसानि ते न (त्त्रम्) कर्ता न असि मोक्ता न आसि .( किन्नु) सर्वदा मुक्त एवं आसि ॥ ६ ॥

तहां शिष्य प्रश्न करता हाक, वेदोक्त वर्णाश्रमके कर्मोंको त्यागकर आत्माक विषे विश्राम
करनेमेंभी तो अधर्मरूप प्रत्यवाय होता है,
विसका ग्रक्त समाधान करते हैं कि; हे शिष्य!
धर्म, अधर्म, सुख और दुःख यह तो मनका
संकल्प है. तिस कारण तिन धर्माधर्मादिके
साथ तेरा त्रिकालमेंभी संबंध नहीं है। तू
कर्ता नहीं है, तू भोका नहीं है, क्योंकि विहित
अथवा निषद्ध कर्म करता है, वही सुख
दुःखका भोका है। सो तुझमें नहीं है क्योंकि

तृतो शुद्धस्वहप हैं। और सर्वदा कालमुक्त है। अज्ञान करके भारतेवाल मुख दुःख आत्माके विषे आश्रय करकेही निवृत्त हो जाते हैं॥६॥ एको द्रष्टामि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसिसर्वदा। अयमेव हिते वन्यो द्रष्टारं पञ्चमीतरम्॥

अन्दयः-( हे जिप्प ! त्वम् ) सर्वस्य द्रहाई एकः असि सर्वत् मुक्तप्रायः असि हि ने अयम एव बन्धः ( यम्) द्रम्यस्य इतन्य पश्चिम् ॥ ७॥

त्हां शिष्य प्रश्न करता है कि, गुद्ध एक, नित्य हुक ऐना जो आत्मा है तिसका वंथन किस निमित्तन होता है कि जिस वंथनक छुटाने के अर्थ बहु र योगी पुरुष यतन करते हैं? तहां गुरु नमाथान करते हैं कि है शिष्य! तू अदिती य सर्वसाकी संबंध मुक्त है, तू जो द्रष्टाको दृष्टा न जानकर अन्य जानता है यही वंथन है। सर्व प्राणियों में विद्यमान आत्मा एक ही है और अभिमानी जीवके जन्मजन्मांतर बहुण करने- परभी आत्मा सर्वदा मुक्त है। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि, फिर ससारबंध क्या वस्तु है? तिसका गुरु समाधान करते हैं कि, यह प्रत्यक्ष देहाभिमानही संसारबंधन है अर्थात यह कार्य करता हूं, यह भोग करता हूं इत्यादि ज्ञानही संसारवंधन इ, वास्तवमें आत्मा निर्लेप है, तथापि देह और मनके भोगको आत्माका भोग मानकर बद्धसा हो जाता है ॥ ७ ॥ अहं कर्त्तेत्यहंमानमहाऋष्णाहिदांशितः। नाहंकर्तेति विश्वासामृतं पीत्वासुखी भव॥ सन्दर्यः-(हे शिप्य ! .) अहम् कर्ता इति अहंमानमहाकृष्णा-हिदंशितः (त्वम्) अहं कर्ता न इति विश्वासामृतम् पीत्वा सुखी मत्र ॥ ८ ॥

्यहांतक वंधहेतुका वर्णन किया अब अनर्थके हेतुका वर्णन करते हुए अनर्थकी निवृत्ति और प्रमानंदके उपायका वर्णन करते हैं। 'में कर्ता हूं इस प्रकार अहंकाररूप महाकाल सर्पसे तू काटा हुआ है इस कारण में कर्ता नहीं हूं इस प्रकार विश्वासक्तप अमृत पीकर मुर्खा हो। आत्माभिमानक्तप सर्पके विषसे ज्ञानरहित और जर्जरीभृत हुआ है, यह बंधन जितने दिनोंतक रहेगा तबतक किसी प्रकार सुखकी प्राप्ति नहीं होगी; जिस दिन यह जानेगा कि, में देहादि कोई वस्तु नहीं हूं, में निर्िंहत हूं, उस दिन किसी प्रकारका मोह स्पर्श नहीं कर सकेगा ॥ ८॥ एको विशुद्धवोधोऽहमिति निश्चयविह्नना। प्रज्वाल्याज्ञानगहनं वीतकोकःस्वीभव॥

प्रज्वाल्याज्ञानगहनं वीतशोकःसुखीसव॥ अन्वयः-(हे शिष्य!) अहम् विशुद्धवोधः एकः (आस्मि) इति निश्चर्यविद्वेना अज्ञानगहनम् प्रज्वालय वीतशोकः (सन्) सुखी भव॥ ९॥

तहां शिष्य प्रश्न करता है कि, आत्मज्ञान-रूपी अमृत पान किस प्रकार करूं? तहां गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य ! में एक हूं अर्थात मरे विषे सजाति विजातिका मेद नहीं है और स्वगतभेदभी नहीं है, कवल एक विशुद्धवोध और स्वप्रकाशरूप हूं. निश्च- यह्मपी अग्निसे अज्ञानह्मपी वनका भरम करके शोक, मोह, राग, द्रेप, प्रवृत्ति, जन्म, मृत्यु इनके नाश होनेपर शोकरहित होकर परमानदको प्राप्त हो॥९॥

# यत्रविश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत्। आनंदपरमानंदः स बोधस्त्वं सुखंचर १०

अन्त्रयः-यत्र इदम् विश्वम् र्ज्जुसर्पवत् कल्पितम् भाति सः आनन्द्रपरमानन्दः बोधः त्वम् सुखम् चर ॥ १० ॥

तहां शिष्य शंका करता है कि, आत्मज्ञानसे अज्ञानरूपी वनके भस्म होनेपरभी सत्यहूप संसारकी ज्ञानसे निवृत्ति न होनेके कारण शाक-राहत किस प्रकार होऊंगा ? तव गुरु समाधान करते हैं कि, हे शिष्य ! जिस प्रकार रज्जुके विषे सर्पकी प्रतीति होती है और उसका अम प्रकाश होनेसे निवृत्ति हो जाती है, तिस प्रकार ब्रह्मके विषे जगतकी प्रतीति अज्ञानकि एत है ज्ञान होनेसे नष्ट हो जाती है। तू ज्ञानरूप चैनन्य आत्मा है, इस कारण सुखपूर्व विचर। जिसे स्वप्नमं किसी पुरुपको सिंह मारता है तो वह वडा दुःखी हाता है परंतु निद्रांके दूर होनेपर उस कारियत दुःखका जिस प्रकार नाश हो जाता है तिस प्रकार तू ज्ञासस अज्ञानका नाश करके मुर्ग्धा हो। नहां शिष्य प्रश्न करता है कि, है गुरो ! दुःखहूप जगन अज्ञानसे प्रतीत होता है और ज्ञानसे उसका नाश हो जाता है परंतु सुख किस प्रकार प्राप्त होता है ? तव गुरु समाधान वहत हैं कि, हे शिष्य! जब दुःखंह्रपी संसारके नाशहोनेपर आत्मा स्वभावस्त्रही आनंदस्वरूप हो जाता है, मनुष्यलोकसे तथा देवली-कमे आत्माका आनंद परम उत्कृष्ट और अत्यंत अधिक है श्रुतिमंभी कहा है " एतस्यै-वानन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रमुपजीवन्ति " इति॥ १०॥

मुक्ताभिमानी मुक्तो हि वद्यो वद्या-

# मिमान्यपि । किंवदंतीह सत्येयं या मतिः मा गतिभवत् ॥ ११ ॥

अन्वयः इह मुक्ताभिमानी मुक्तः, अपि वद्याभिमानी बद्धः हि या मतिः सा गतिः भवत इयम् विवदन्ती सत्या ॥ ११ ॥

शिष्य शंका करता है कि, यदि संपूर्ण संसार रज्जुके विपयमें सर्पकी समान कल्पित है, वास्त-वमं आत्मा परमानंदस्वरूप है तो वंध मोक्ष किस प्रकार होता है ? तहां गुरु समाधान करते हैं कि, हे शिप्य ! जिस पुरुपको गुरुकी कृपासे यह नि-श्चय हो जाता है कि, मैं मुक्तरूप हूं वही मुक्त है ओर जिसके उपर सद्गमकी कृपा नहीं होती है और वह यह जानता है कि, में अल्पन्न जीव और संसारवंधनमें बंधा हुआ हूं वही वद्ध है, क्योंकि वंध और मोक्ष अभिमानसेही उत्पन्न होते हैं अर्था-त् मरणसमयमें जैसा अभिमान होता है वैसीही गति होती है यह वात श्राति, स्मृति, पुराण और ज्ञानी पुरुष प्रमाण मानते हैं कि, " मरणे या

मितः सा गतिः" सोई गीतामेंभी कहा है किः ''यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यंते कलेवरम् । तंतमेवैतिकौंतेय सदा तद्रावभावितः॥" इसका अभिपाय यह है कि; श्रीकृष्णजी उपदेश करते हैं कि, हे अर्जुन ! अन्तसयमें जिस २ भावको स्मरण करता हुआ पुरुषः शरीरको त्यागता है तैसी २ भावनासे तिस २ गतिकोही प्राप्त होता है। श्रुतिमेंभी कहा है कि " तं विद्याकर्मणी समारभेते पूर्वप्रज्ञा च" इसकाभी यही अभिप्राय है और वंघ तथा मोक्ष अभिमानसे होते हैं वा-स्तवमें नहीं. यह वार्ता पहले कह आये हैं तौभी दूसरी वार शिष्यको बोध होनेके अर्थ कहा है इस कारण कोई दोष नहीं है क्योंकि आत्म-ज्ञानं अत्यंत काठेन है।। ११॥ आत्मासाक्षीविसुःपूर्णएको मुक्तिश्रदाक्रियः। असंगोनिःस्पृहःशांतोश्रमात्संसाग्वानिव॥ ं अन्वयः-साक्षी विभुः पूर्णः एकः मुक्तः चित् ,आक्रियः असङ्गः ने।स्टूहः शान्त आत्मा अमात् संसाखान् इतः (भाति ) ॥ १२॥

जीवात्माके वंध और मोक्ष पारमार्थिक हैं। इस तार्किककी शंकाको दूर करनेके निमित्त कहते हैं कि, अज्ञानसे देहका आत्मा माना है तिस कारण वह संसारी प्रतीत होता है परंतु वास्तवमें आत्मा संसारी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है और अहंकारादि अंतःक-रणके धर्मको जाननेवाला है और विभु अर्थात नाना प्रकारका संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, सर्वका अनुष्ठान है, सपूर्ण व्यापक है एक अर्थात् स्वगतादिक तीन भेदोंसे रहित है मुक्त अर्थात् मायाका कार्य जो संसार तिसके वंधनसे ' रहित, चैतन्यरूप, अक्रिय, असंग, निस्पृह अर्थात् विपयकी इच्छासे रहित है और शान्त अर्थात् प्रवृत्तिनिवृत्तिरहित है इस कारण वास्त-वमें आत्मा संसारी नहीं है ॥ १२ ॥

कूटस्थं बोधमहैतमात्मानं परिभावय। अभामोहंभ्रमंमुक्त्वाभावंबाह्यसथांतरम्

#### (२२) अष्टानकगीता।

अन्व्यः-अभासः अहम् (इति ) भ्रमम् अथ वाह्यम् अन्तरम् भावम् मुक्त्वा आत्मानम् कूटस्थम् वोधम् अहेनम् परिः भावय ॥ १३ ॥

में देहरूपहूं, स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, में सुखी हूं, हु:सी हूं, यह अनादि कालका अज्ञान एक वार आत्मज्ञानके उपदेशसे निवृत्त नहीं हो सकता है। व्यासजीनेभी कहा है '' आवृत्तिरसकृदुपदे-शात" "श्रोतव्यमन्तव्य०" इत्यादि श्रुतिके विष-यमें ट्रांबार उपदेश किया है, इस कारण श्रवण ध्सननादि वारंवार करने चाहिये, इस प्रमाणके अनुसार अष्टावक्रमुनि कुत्सित वासनाओंका त्याग करते हुए वारंवार अद्वैत भावनाका उप-. देश करते हैं कि, में अहंकार नहीं हूं, में देह नहीं हूं, स्त्रीपुत्रादिक मेरे नहीं हैं, मैं सुखी नहीं हूं, दुःखी नहीं हूं, मूढ नहीं हूं इन बाह्य और अंत-रकी भावनाओंका त्याग करके कूटस्थ अर्थात निर्विकार वोधरूप अद्वेत आत्मस्वरूपका विचार कर्॥ १३॥

## देहाभिमानपाशेन चिरंवद्धोऽसिषुत्रकः। वोधोहंज्ञानखङ्गेन तान्निःकृत्यसुखीभव१४

अन्वयः हे पुत्रक ! देहाभिमानपारीन चिरम् वद्धः असि (अतः ) अंहम् वोधः ( इति ) ज्ञानखद्गन तम् निःकृत्य नुसी भव ॥ १४ ॥

अनादि कालका यह देहाभिमान एक बार उपदेश करनेसे निवृत्त नहीं होता है इस कारण गुरु उपदेश करते हैं कि, हे शिष्य! अनादिका-लसे इस समयतक देहाभिमानरूपी फाँसीसे तू हढ बंधा हुआ है, अनेक जन्मोंमेंभी उस बंधनके काटनेको तू समर्थ नहीं होगा इस का-रण, गुद्ध विचार वारंवार करके '' मैं वोधरूप अखंड परिपूर्ण आत्मरूप हूं" इस ज्ञानरूपी खद्गको हाथमें लेकर उस फाँसीको काटकर मुखी हो ॥ १४ ॥

निःसंगो निष्कियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः। अयमेव हि ते बन्धः समा-धिमनुतिष्ठसि॥ १५॥

#### (२४) अष्टावकगीता।

अन्वयः-( हे । ज्ञाच्य !) त्वम् ( वस्तुतः ) स्वप्रकाञः निरंजनः निःसंगः निष्क्रियः असि ( तथापि ) हि ते वन्धः अयम् एव ( यत् ) समाधिम् अनुतिष्टसि ॥ १५ ॥

कवल चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप समा-धिही वंधनकी निवृत्तिका हेर्नु हे इस पात-जलमतका खंडन करते हैं कि, पातं-जलयोगशास्त्रमें वर्णन किया है कि, जिसके अंतः का वृत्ति विरामको प्राप्त हो जाती है उसका मोक्ष होता है सो यह वात कल्प-नामात्रही हे अर्थात् तू अंतःकरणकी वृत्तिको जीतकर सविकल्पक इटसमाधि मत क्योंकि तू निःसंग कियारहित स्वप्रकाश और निर्मल है इस कारण सविकल्प इठसमाधिका अनुष्टानभी तेग वंधन है आत्मा सदा ऋद मुक्त है तिस कारण भ्रांतियुक्त जीवके चित्तको स्थिर करनेके निमित्त समाधिका अनुष्टान करनेसे आत्माकी हानि वृद्धि कुछ नहीं होती है जिसको सिद्धि लाभ अर्थात् आत्मज्ञान हो जाता है उसको अन्य समाधिक अनुष्टानसे क्या प्रयोजन है? इस कारणही राजा जनकके प्रति अष्टावकजी वर्णन करते हैं तू जो समाधिका अनुष्टान करता है यही तेरा वंधन है, परंतु आत्मज्ञानविहीन पुरुषको ज्ञानप्राप्तिके नि-मित्त समाधिका अनुष्टान करना आवश्यक है। १५॥

त्वया व्याप्तिमिदं विश्वं त्विय प्रोतं यथार्थतः । शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मा गमः क्षुद्रचित्तताम् ॥ १६ ॥

ं अन्वयः-( हे शिष्य ! ) इदम् विश्वम् त्वया व्याप्तम् त्वयि श्रोतम् यथार्थतः ग्रुद्धबुद्धस्वरूपः त्वम् क्षद्रचित्तताम् मा गमः॥९६॥

अव शिष्यकी विपरीत बुद्धिको निवारण करनेके निमित्त ग्रुरु उपदेश करते हैं कि, हे शिष्य! जिस प्रकार सुवर्णके कटक कुंडल आदि सुवर्णसे न्याप्त होते हैं इसी प्रकार यह हश्यमान संसार तुझसे न्याप्त है और जिस प्रकार मृत्तिकाके विषयमें घट शराव किया हुआ होता है तिसी प्रकार यह संपूर्ण संसार तेरे विषयमें प्रोत है, हे शिष्य । यथार्थ विचार करके तू सर्व प्रपंचरहित है तथा शब बुद्ध चिद्रृप है, तृ चित्तकी वृत्तिको मत कर ॥ १६॥ निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरक्षीतलाश्य अगाधवृद्धिरक्षव्धोमव चिन्मात्रवासन अन्तयः-( हे जिप्य ! त्वम् ) निरपेक्षः निर्विकारः निर्भरः जीते-ळाजुरः संगापबुद्धिः अञ्जब्धः चिन्मत्रिवासना भव ॥ १७ ॥ इस देहके विषयमें छः उसी तथा छः भाव विकार प्रतीत होते हैं सो व नहीं है उनसे भिन्न और निरपेक्ष अर्थात इच्छार है, तहां शिष्य आशंका करता है कि, हे अरे छः अमी और छः भावविकारीको विस्तारपू र्वक वर्णन करो तहां गुरु वर्णन करते हैं कि शिष्य । क्ष्रधाः पिपासा (भूंख प्यास ) ये द ्रपाणकी समीं अर्थात धर्म है और तिसी प्रकार

शोक तथा मोट्य दो मनकी ऊर्मी हैं. तिसी प्रकार जन्म और मरण ये दो देहकी अर्मी हैं. ये जो छः ऊमीं हैं सो तू नहीं है अब छः भाव-विकारोंको श्रवण कर '' जायते, अस्ति, वर्घते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति " ये भाव स्थूलदेहके विषे रहते हैं सो तू नहीं है तू तो उनका माझी अर्थात् जाननेवाला है, तहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि, हे बुरो ! में कीन और क्या हूं मों कृपा करके कहिये तहां गुरु कहते हैं कि, हे शिष्य ! तू निर्भर अर्थात् सचि-दानंदचनहरूप है शीतल अर्थात् सुखहूप है, तू अगाधबुद्धि अर्थात जिसका कोई पार न पा ंसके ऐसा है और अक्षुब्ध कहिये क्षोभरहित है इस कारण तू कियाका त्याग कर चैतन्यह्रप . हो ॥ १९७ ॥

साकारमन्द्रतं विद्धिनिराकारं तुनिश्चलम्। ्एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसम्भवः ॥१८॥

#### (२८) अशबऋगीता।

अन्वयः-(हे शिष्य ! ) साकारम् अनृतम् निगकारं तु निश्च-छम् बिद्धि एतत्तत्त्वोपदंशेन पुनर्भवसम्भवः न ॥ १८ ॥

श्रीगुरु 'अष्टावकगुनिने प्रथम एक स्रोकमें मोक्षका विषय दिखाया था कि, "विषयान् विपवत्त्यज " और "सत्यं पीयृपवद्रज " इस प्रकार प्रथम स्रोकमें सव उपदेश दिया। परंतु विषयोंको विषतुल्य होनेमें और सत्यरूप आत्माके अमृततुल्य होनेमें कोई हेतु वर्णन नहीं किया सो १० वें लोकके विषयमें इसका वर्णन करके आत्माको सत्य और जगनको अ-ध्यस्त वर्णनः किया है. दुर्पणके विषे दीखता हुआ प्रतिविस्व अध्यस्त है, यह देखने मात्र होता है मत्य नहीं, क्योंकि दर्पणके देखनेसे जो पुरुष होता है उसका शुद्ध प्रानिविंव दीखता है और दर्पणिके 'हटानेसे यह प्रतिविंव पुरुपमें -लीन हो जाता है इस कारण आत्मा सत्य है और उसका जो जगत् वह बुद्धियोगसे भासता है तिस जगतको विपतुल्य जान और आ- त्माको सत्य जान तव मोक्षरूप पुरुपार्थ सिद्ध होगा इस कारण अब तीन श्लोकोंसे जगतका मिथ्यात्व वर्णन करते हैं कि-हे शिष्य!साकार जो देह तिसको आदि ले संपूर्ण पदार्थ मिथ्या काल्पित हैं और निगकार जो आत्मतत्त्व सो निश्वल है और त्रिकालमें सत्य है, श्वंतिमेंभी कहा है " नित्यं विज्ञानमानंदं ब्रह्म कारण चिन्मात्ररूप तत्वके उपदेशसे आत्माके विपं विश्राम करनेसे फिर संसारमें जन्म नहीं होता है अर्थात् मोक्ष हो जाता है ॥ १८ ॥ यथैवादर्शमध्यस्थे रूपेऽन्तःपरितस्तु सः। तिथेवास्मिन्शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः॥

अन्त्रयः-यथा एवं आदर्शमध्यस्य रू.पे अन्तः परितः तु सः ( व्याप्य वर्त्तते) तथा एवं अस्मिन् शरीरे अन्तः परितः परम्यरः ( व्याप्य स्थितः ) ॥ १९ ॥

अब गुरु अष्टावकजी वर्णीश्रमधर्मवाला जो स्थूल शरीर है तिससे और पुण्यअपुण्यधर्मवाला जो लिङ्गशरीर है तिससे विलक्षण परिपूर्ण चेते- न्यस्वरूपका दृष्टांतसहित उपदेश करते हैं कि, हे शिष्य ! वर्णाश्रमधर्महृप स्थुलश्रार तथा पु-ण्यपापहापी लिंगशरीर यह दोनों जड हैं सो आत्मा नहीं हो सकते हैं क्योंकि आत्मा तो च्यापक, है इस विपयमें दृष्टांत दिखाते हैं कि, जिम प्रकार दर्पणमं प्रतिविंव पडता है, उस दर्प-णके भीतर और वाहर एक पुरुष व्यापक होता है। तिसी प्रकार इस म्थूल शर्रारके विषे एकही आन त्मा व्याप रहा है सो कहाभी है '' यत्र विश्व-मिटं साति कल्पितं रज्जमप्वत " अर्थात जिस परमात्मांक विषे यह विश्व रज्जुके विषे कल्पित यूर्पकी समान प्रतीत होता है, वास्तमें मिथ्या है ॥ ३९ ॥

### एकं सर्वगतं व्योम वहिरंतर्यथा घटे । नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभृतगणे तथा॥२०॥

अन्त्रयः-यथा सर्वगतम् एकम् व्योम घट वाहिः अतः वर्त्तते तथा निन्यम् ब्रह्म सर्वभृतगणे निग्नतम् वर्त्तने ॥ २० ॥

ऊपरके श्लोकमें कांचका दृष्टांत दिया है तिसमें संशय होता है कि, कांचमें देह पूर्णरी-तिसे व्याप्त नहीं होता है तिसी प्रकार देहमें कांच पूर्ण रीतिसे व्याप्त नहीं होती है कारण दूसरा दृष्टांत कहते हैं कि, जिस प्रकार आकाश है, वह घटादि संपूर्ण पदार्थोंमें व्याप रहा है, तिसी प्रकार अखंड अविनाशी ब्रह्म है वह संपूर्ण त्राणियोंके विपें अंतरमें तथा बाहरमें व्याप रहा है, इस विपयमें श्रुतिकामी प्रमाण है, ''एप त आत्मा सर्वस्यान्तरः " इस कारण ज्ञानरूपी खड़को लेकर देहाभिमानरूपी फाँसीको काटकर सुखी हो ॥ २०॥

इति श्रीमद्धावऋगुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां सान्वयसापाटीकया सहितमात्मानुभ-बोपदेशवर्णनं नाम प्रथमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १ ॥

#### अथ हितीयं प्रकरणम् २.

अहो निरंजनःशान्तो वोधोऽहं प्रकृतेःपरः। एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडंबितः॥१॥ अन्वयः-अहा अहम् निरंजनः शान्तः प्रकृतेः परः वीधः ( आस्म ) अहम् एतावंतम् काल्म् मोहेन विदंवितः एव ॥ १ ॥ श्रीगुरुके वचनरूपी अमृत पानकर तिससे आत्माका अनुभव हुआ, इस कारण शिष्य अपने गुरुके प्रति आत्मानुभव कहंता है कि, ें हे भुरों ! बड़ा आश्चर्य दीग्वनेमें आता है कि, मैं तो निरंजन हूं, तथा सर्वेडपाधिरहित हूं, शान्त अर्थात सर्वविकाररहित हं तथा प्रकृतिसे परे अर्थात् मायाके अंधकारमे रहित हं, अहो ! आज दिनपर्यंत ग्रुरुकी कृपा नहीं थी इस कारण बंहुत मोह था और देह आत्माका विवेक नहीं था तिससे दुःखी था अव आज सद्भकी कृपा हुई सो पग्य आनंदको प्राप्त हुआ हूं ॥ १ ॥

#### यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत्। अतो मम जगत्सर्वमथवा न च किंचन२॥

अन्वयः -यथा (अहम्) एकः ( एव ) जगत् प्रकाशयाभि तथा एनम् देहम् (प्रकाशयामि ) अतः सेवम जगत मम अयता च किंचन न ॥ २॥

ऊपरके श्लोकमें शिष्यने अपना मोह गुरुके पास वर्णन किया। अव गुरुकी कृपासे देह आत्माका विवेक प्राप्त हुआ तहां समाधान क-रता है कि, हे गुरो ! मैं जिस प्रकार स्थूल शर्ग-रको प्रकाश करता हूं, तिसही प्रकार जर्ग-त्कोभी प्रकाश करता हूं, तिस कारण देह जड है तिसही प्रकार जगत्मी जड है. यहां शंका होती है कि, शरीर जड और आत्मा चैतन्य है तिन दोनोंका सबंध किस प्रकार होता है? तिसका समाधान करते हैं कि, श्रांतिसे देहके विषयमें ममत्व माना है यह अज्ञानकित्पत हैं, देंहको आदि लेकर बंधा जगत् दृश्य पदार्थ है; तिस कारण मेरे विषयमें कल्पित है,

फिर यदि सत्य विचार करे तौ देहादिक जगत् हैही नहीं, जगत्की उत्पत्ति और प्रलय यह दोनों अज्ञानकल्पित हैं, तिस कारण देहसे पर आत्मा जुद्ध म्बरूप है ॥ २ ॥

# सञ्रिरमहोविश्वं परित्यज्य मयाऽधुना । कुतश्चित्कौश्लादेवपरमात्माविलोक्यते।

अन्नयः-अहो अधुना मञ्जिष्म् विश्वम् परित्यज्य कृतश्चित् । अत् एव मया परमात्मा विलोक्यन ॥ ३ ॥

शिष्य आशंका कन्ता है किः लिंगशरीर ओर कारण शरीर इन दोनोंका विवेक तौ हुआही नहीं फिर प्रकृतिसे पर आत्मा किस प्रकार जाना जायगा ? तहां गुरु समाधान काने हैं कि, लिंगशरीर, कारणशरीर, तथा स्थूलश्रीरसहित संपूर्ण विश्व है तहां गुरु शास्त्रके उपदेशके अनुसार् त्यागकरके और उन गुरु शास्त्रकी कृपासे चातुर्यताको प्राप्त हुआ हूं तिस कारण परम श्रेष्ट आत्मा जाननेमें

आता है अर्थात् अध्यात्म वेदानतिवद्या प्राप्त. होती है ॥ ३ ॥

यथानतोयतोभिन्नास्तरंगाःफेनबुद्धदाः । आत्मनानतथाभिन्नविश्वमात्मविनिर्गतम्

अन्वयः-यथा तोयतः तरङ्गाः फेनबृद्बुद्गाः भिन्नाः न तथा आत्मविनिर्गतम् विश्वम् आत्मनः भिन्नम् न ॥ ४ ॥

शरीर तथा जगत आत्मासे भिन्न होगा तो हैतमान सिद्ध हो जायगा, एसी शिष्यकी शंका करनेपर उसके उत्तरमें दृष्टांत कहते हैं कि, जिस प्रकार तरंग, झाग, बुलबुले जलसे अलग नहीं होते हैं परंतु उन तीनोंका कारण एक जलमान है तिसही प्रकार त्रिगुणात्मक जगत आत्मासे उत्पन्न हुआ है आत्मासे भिन्न नहीं है जिस प्रकार तरंग, झाग और बुल-बुलोंमें जल न्यान है तिसही प्रकार सर्व जग-त्में आत्मा न्यापक है, आत्मासे भिन्न कुछ नहीं है॥ ६॥

### तंतुमात्रोभवेदेवपटायद्ददिचारितः॥ आत्मतन्मात्रमेवेदंतद्ददिश्वविचारितम्९

अन्वयः—यहत् विचारितः पटः नेतृमात्रः एव भवत् तहत् विचारितम् इटम् विश्वम् आत्मा आत्मतनमात्रम् एव ॥ ८ ॥

सर्व जगत् आत्मस्वरूप है तिसके निरूपण करनेके अर्थ दूसरा दर्शत कहते हैं कि, विचार दृष्टिके विना देखे तो वस्त्र सूत्रमें पृथक प्रतीत होता है, परंतु विचारदृष्टिसे देखनेपर वस्त्र सूत्ररूप्त है इसी प्रकार अज्ञानदृष्टिसे जगत् ब्रह्मसे भिन्न प्रतीत होता है परंतु शुद्धविचारपूर्वक देखने नेसे संपूर्ण जगत् आत्मरूपही है, सिद्धांत यह है कि, जिस प्रकार वस्त्रमें सूत्र व्यापक है, तिसी प्रकार जगत्में ब्रह्म व्यापक है। ६॥

## यथैवक्षरसे इप्तातेनव्याप्तैवशकरा ॥ तथा विश्वंमिय इप्तेमयाव्याप्तेनिरन्तरम् ॥ ६॥

अन्त्रयः-यथा इक्षुग्से कल्क्ष्मा शर्करा तेन एव व्याप्ता तथा एव आये कल्क्ष्म विश्वम निरन्तरं मया व्याप्तम् ॥ ६ ॥ आत्मा संपूर्ण जगत्में व्यापक हैं इन विषयम नीसरा हप्टांत दिखात हैं. जिस प्रकार इक्षु
( पोंडा ) के रसके विषयमें शर्करा रहती है,
और शर्कराके विषयमें रस व्याप हैं. तिसी
प्रकार परमानंद्र आत्माक विषयमें जगत् अध्यस्त है और जगत्क विषयमें निरंतर आत्मा
व्याप्त हैं. तिस करके ''अस्ति, भाति, प्रियम''
इस प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त हैं ॥ ६ ॥
आत्माज्ञानाज्ञगद्भातिआत्मज्ञानात्रगसते।
रज्ज्वज्ञानादिहिर्भातितज्ज्ञानाद्भासते।

अन्त्रयः-जगत आत्माज्ञानात् भाति आत्मज्ञानान न भासते हि रज्ज्जज्ञानात् अहिः भाति तज्ज्ञानात् न भासते ॥ ७ ॥

शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरा ! यदि जगत् आत्मास भिन्न नहीं है तो भिन्न प्रतीन किस प्रकार होता है ! तहां गुरु उत्तर देते हैं कि, जब आत्मज्ञान नहीं होता है, तब जगत् भासता है और जुब आत्मज्ञान हो जाता है, तब जगत् कोई वस्तु नहीं है, तहां हष्टांत दिखाते हैं कि, जिस प्रकार अंघकारमें पड़ी हुई रज्ज अमसे सर्प प्रतीत होने लगता है और जब दीपकका प्रकाश होता है तब निश्चय हो जाता है कि, यह सर्प नहीं है ॥ ७ ॥

प्रकाशोमीनजंरूपंनातिरिक्तांस्म्यहंततः। यदाप्रकाशतेविश्वंतदाहंभासएवहि॥८॥

अन्वयः-प्रकाशः मे निजम् रूपम् अक्षम् ततः आतिरिक्तः न आस्म । हि यदा विश्वं प्रकाशेत तदा अहं मासः एव ॥ ८ ॥

जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है उसको जनाशमी नहीं होता है, फिर जगतकी प्रतीति किस प्रकार होती है। इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं कि, नित्य वोधरूप प्रकाश मेरा (आत्माका) स्वासाविक स्वरूप है, इस कारण में (आत्मा) प्रकाशसे भिन्न नहीं हूं, यहां शंका होती है कि, आत्मचैतन्य जव जगतका प्रकाश है तो उसको अज्ञान किस प्रकार रहता है। इसका समाधान यह है कि, जिस प्रकार स्वप्नमें चैतन्य अवि-

द्राकी उपाधिसे काल्पित विषयसुखको सत्य मानते हैं तिससे चैतन्यमें किसी प्रकारका बोध नहीं होता है, आत्मचैतन्य सर्वकालमें है परंतु गुरुके सुखसे निश्चयपूर्वक समझे विना अज्ञा-नकी निवृत्ति नहीं होती है और आत्मा सत्य है यह वार्ता वेदादि शास्त्रसंमत है, अर्थान् जगत्को आत्मा प्रकाश करता है यह सिद्धांत है॥ ८॥ अहोविकल्पितंविश्वमज्ञानान्मिणिभासते। रूप्यं शुक्तोफणीरज्ञोवारिसूर्य्यकरेयथा९

अन्वयः-अहो यथा शुक्ती रूप्यम् रत्री फणी सूर्यकरे वारि (तथा) अज्ञानात् विकल्पितम् विश्वम् मिथ भासते ॥ ९॥

शिष्य विचार करता है कि, मैं स्वप्रकाश हूं तथापि अज्ञानसे मेरे विपे विश्व भासता है, यह वडाही आश्चर्य है, तिसका दृष्टांतक द्वारा समाधान करते हैं कि, जिस प्रकार श्रांतिसे सीपीमें रजतकी प्रतीति होती है, जिस प्रकार रज्जुमें सर्पकी प्रतीति होती है तथा जिस प्रकार मूर्यकी किरणोंमें जलकी अतीति होती हैं? तिसी प्रकार अज्ञानमें किएत विश्व मेरे विषें भासता है।। ९॥

मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमेण्यति । यदि कुम्भोजलेवीचिःकनकेकटकं यथा॥

अन्तयः-इदम् विश्वं मत्तः विनिर्मतम् मिय एव रूपम् एप्यति । यथा कुम्मः मृद्धि वीचिः जरुं कटकम् कनके ॥ १० ॥

शिष्य आशंका करता है, कि सांख्यशा-ख्वालोंक मतानुसार तो जगत् मायाका दिकार है इस कारण जगत् मायासकाशंसे उत्पन्न होता है और अंतमें मायाक विपेंही लीन हो जाता है और आत्मा सकाशंसे उत्पन्न नहीं होता है हिस शंकाका ग्रुरु समाधान करते हैं कि. यह मायासहित जगत् आत्माक सका-शंस उत्पन्न हुआ है और अंतमें मायाक विषेंही लीन हागा, तहां हप्टांत देते हैं कि, जिस प्रकार घट मृत्तिकामेंसे उत्पन्न होता है और अंतमें

मृत्तिकाके विषेद्दी लीन हो जाता है और जिस् प्रकार तरंग जलमेंसे उत्पन्न होते हैं और अंतमें जलके विपेंही लीन हो जाते हैं तथा प्रकार कटक कुण्डलादि सुवर्णमेंसे उत्पन्न होत हैं और सुवर्णमेंही अंतमें लीन हो जाते हैं। तिसी प्रकार मायासहित जगत् आत्माके सकाशसे उत्पन्न होता है और अंतमें मायाके विपंही लीन हो जाता है, मोई श्रुतिमंभी कहा है ''यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि र्जीवन्ति यन्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति " ॥ १० ॥ अहो अहंनमोमहांविनाशोयस्यनास्तिमे। ब्रह्मादिस्तम्बपर्यंतंजगन्नाशेपितिष्ठतः १.१

अन्वयः अहो अहम् ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तम् (यत् ) जगत (तस्य ) नाहो आपि यस्य मे विनादाः न अस्ति (तस्मे ) मह्मम् नमः ॥ ११ ॥

शिष्य आशंका करता है कि, यदि जग-तका उपादान कारण बहा होगा तब तो बहाके विषे अनित्यता आवेगी, जिस प्रकार घट (88)

फूटता है और मृत्तिका विखर जाती है, तिसी प्रकार जगत्क नए होनेपर ब्रह्मभी छिन्न भिन्न (विनाशी) हो जायगा ? इस् शंकाका समाधान करते हुए गुरु कहते हैं कि, मैं ( आत्मा त्रहा )संपूर्ण उपादान कारण हुं. तोभी मेरा नाश नहीं होता है यह वडा आ श्र्य है. सुवर्ण कटक और कुंडलका उपादान कारण होता है और कटक कुंडलके टूटनेपर सुन्ना, विकारको प्राप्त होता है, परंतु मैं तो जगतका विवताधिष्ठान हूं अर्थात जिस प्रकार रूज्जुमें सर्पकी भ्रांति होनेपर सर्प विवर्त कहाता है और रच्छ अधिष्टान कहाता है तिसी प्रकार दृथका दिध वास्तविक अन्यथाभाव (परि-णाम ) होता है, तिस प्रकार जगत मेरा परि-णाम नहीं है, मैं संपूर्ण जगतका कारण और अविनाशी हूं, तिस कारण मैं अपने स्वरूप (आत्मा)को नमस्कार करता हूं। प्रलयका-लमें ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यंत संपूर्ण जगत्

नाशको प्राप्त हो जाता है परंतु मेरा (आत्माका) नाश नहीं होता है, इस विषयमें श्रुतिकाभी प्रमाण है "सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म" अर्थात् त्रह्म सत्य हे, ज्ञानहृप है और अनंत है ॥ ३१॥

अहो अहंनमोमह्यमेकोऽहंदेहवा-निष । कचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थितः॥ १२॥

अन्वयः-अहो अहम् (तस्मे ) मह्मम् नमः (यत् ) देहवान् अपि एकः अहम् दिखम् व्याप्य अवस्थितः न क्रचित् गन्ता न आगंता ॥ १२ ॥

शिष्य आशंका करता है कि, सुखदुःखहूपी देहयुक्त आत्मा अनेकहूप है, तिस कारण जाता है और आता है, फिर आत्माकी सर्वव्यापकता किस प्रकार सिद्ध होगी, तिसका ग्रुरु समायान करते हैं कि, में वडा आश्चर्यहूप हूं उस कारण में अपने (आत्मा) को नमस्कार करता हूं। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि, क्या आश्चर्य है! तिसे ग्रुरु उत्तर देते हैं कि, में (आत्मा) नाना

प्रकारके शरीरोंमें निवास करके नाना प्रकारके सुग्व दुःखको भोगता हं, तथापि में एकहूप हं, नहां दृषांन दिखाते हैं कि, जिस प्रकार जलसे भर हुए अनेक पात्रोंमें भरे हुए जलके विषे शीत, उष्ण, सुगंध, दुर्गंध, शुद्ध, अशुद्ध इत्यादि अनेक उपाधियां गहती है और उन अनेकों पात्रोंमें भिन्न सूर्यके प्रतिविंब पड़ते हैं, तथापि वह सूर्य एकही होता है और क उकी शीत उष्णादि उपाधियोंसे रहित होता है इसी प्रकार में संपूण विश्वमें व्याप रहा हूं, तथापि जगतकी संपूर्ण उपाधियें।से रहित हूं अर्थात न कोई आता है और जाता है आता हें इस प्रकारकी जो प्रतीति है सो अज्ञानवश ह, वास्तवमें नहीं है ॥ १२ ॥

अहो अहंनमोमह्यंदक्षोनास्तीहमत्समः॥ असंस्पृश्यशरीरेणयेनविश्वंचिरंधृतम्१३ अन्वयः-अहम् अहो (तस्मै ) महाम् नमः इहं मत्समः

(कः आपि) दक्षः न अस्ति येन शरीरेण असंस्पृश्य ' मया ) चिरम् दिसम् धृतम् ॥ १३ ॥

शिष्य शंका करता है कि जिस आत्माका देहम् संग है, वह असंग किस प्रकार हो सकता है, तिसका ग्रुरु समाधान करते हैं आश्चर्यह्रप हूं इस कारण मेरे अर्थ नमस्कार है, क्योंकि इस जगत्में मेरी समान कोई चतुर नहीं है, अर्थात अघट घटना करनेमें में चतुर हं क्योंकि में शरीरमें रहकरभी शरीरसे स्पर्श नहीं करता हूं और शरीरकार्य करता हूं जिस प्रकार अग्नि चृतके पिंडमें लीन न होकरभी **चृतिपंडको गलाकर रसह्रप कर देता** है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत्में में लीन नहीं होता हुं और संपूर्ण जगत्को चिग्काल धारण करता हुं ॥ १३॥

अहोअहंनमोमहांयस्यमेनास्तिकिञ्चन॥ अथवायस्यमेसर्वयदाङ्मनसगोचरम१४

#### ( ४६ ) अष्टावऋगीता।

अन्त्रयः-अहो अहम् यस्य मे ( परमार्थतः ) किञ्चन न अस्ति स्वया यत् वाङ्मनसगोचरम् ( तत् ) सर्वम् यस्य मे ( सम्बन्धि आस्ति अतः ) मह्यं नमः ॥ १४ ॥

शिष्य आशंका करता है कि, हे गुरो ! संबंधके विना जगत् किस प्रकार धारण होता है ? भीत गृहकी छत आदिको धारण करती है परंतु काष्ट आदिसे उसका संबंध होता है, सो आत्मा विना संबंधके जगत्को किस प्रकार धारण करता है इसका गुरु समाधान करते हैं कि, अहो में बडा आश्चर्यस्वप हूं इस कारण अपने स्वरूपको नमस्कार कहा हूं। आश्चर्यहा-यता दिखाते हैं कि, परमार्थहिं हिसे देखों तो मेरा किसीसे संबंध नहीं है, और विचारदृष्टिसे देखो तो मुझसे भिन्नभी कोई नहीं है और यदि सांसारिकदृष्टिसे देखा तो जो कुछ मन वाणीसे विचारा जाता है वह सब मेरा संबंधी है परंतु वह मिथ्या संवंध है जिस प्रकार सुवर्ण तथा कुंडलका संबंध है, इसी प्रकार मेरा और जग-

त्का संबंध है अर्थात् मेरा सवसे संबंध हैभी और नहींभी है, इस कारण आश्चर्यहूप जो में तिस मेरे अर्थ नमस्कार है ॥ १४ ॥ ज्ञानंज्ञेयंतथाज्ञातात्रितयंनास्तिवास्तवसः अज्ञानाद्वातियत्रेदंसोहमस्मिनिरञ्जनः॥ अन्वयः-ज्ञानम् ज्ञयम् तथा ज्ञाता (इदम् ) त्रितयम् वास्तवम् न अस्ति यत्र इद्म् अज्ञानात भाति सः अहम अस्मि ॥ १५ ॥

त्रिपुटीह्रप जगत तो सत्यसा प्रतीत होता है फिर जगतका और आत्माका मिथ्या संबंध किस प्रकार कहा, इस शिष्यकी शंकका ग्ररू समाधान करते हैं कि, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता इन तीनोंका इकड़ा नाम " त्रिपुटी " है, वह त्रिपुटी वास्तविक अर्थात् सत्य नहीं है, तिस त्रिपुरीका जिस मेरे (आत्माके ) विषे मिथ्या संवंध अर्थात् अज्ञानसे प्रतीत है, वह में अर्थात आत्मा तो निरंजन कहिये संपूर्ण प्रपंचसे ्रहित हूं ॥ ३५ ॥

### हैतमृलमहोदुःखंनान्यत्तस्यास्तिभेपजम्। दृश्यमेतन्सृपासर्वमेकोऽहंचिद्रसोऽमलः॥

अन्दयः-अहं। ( निरंतनस्य अपि आस्मनः ) हतमृत्न् हःस्त्रम् ( भर्दातः) तस्य भेषत्रम् दृश्यम् सर्दम् मृषाः अहम् एकः अमलः चिद्रमः ( इति वाधातः । अस्यतः न अस्ति ॥ १६ ॥

शिष्य शंका करता है कि यदि आत्मा निरं-जन है तो दुःखका संवंध किस प्रकार होता है, तिसका ग्रम्माधान करते हैं कि, सुखदुःख ऑतिसात्र हें, वास्तविक नहीं, निरंजन आत्माके विषे हैतमात्रसे सखदःग्व भासताः हे वास्तवमें आत्माके विषे सुखदुःख कुछभी नहीं होता है तहां शिष्य प्रश्न करता है कि, है गुर्ग ! द्वेतभ्र-मर्का औपि कहिये जिसके सेवन करनेसे द्वेत-अंगर्का निवृत्ति होती हैं ? तिसका गुरु उत्तर देते <sup>'</sup>हैं कि हें शिंप्य ! में आत्मा हूं, अमल हूं, माया और मांयाका कार्य जो जगत तिससे रहित चि-न्मात्र अहिनीयई पहुं और दृश्यमान यह संपूर्ण संसार जड और मिथ्या है सत्य नहीं है। ऐसा

ज्ञान होनेसे द्वेतश्रम नष्ट हो जाता है, इसके विना दूसरी द्वेत श्रमसे उत्पन्न हुए दुःखके दूर करनेकी अन्य औषधि नहीं है ॥ १६ ॥ बोधमात्रोऽहमज्ञानादुपाधिः कल्पितो स्या । एवंविमृशतोनित्यंनिर्विकल्पे स्थितिसम् ॥ १७॥

अन्वया-अहम बोधमात्रः मया अज्ञानात उपाधिः कल्पितः एवम् नित्यम् विमृशतः मम निर्विकल्प स्थितिः (प्रजाता) ॥१०॥ शिष्य प्रश्न करता है किः आत्माक विषे द्वेत-प्रांचका अध्यास किस प्रकार हुआ है और वह कल्पित है या वास्त्विक है तिसका ग्रुफ समा-धान करते हैं किः में बोधक्ष चैतन्यक्ष हं, परंतु मैंने अपने विषे अज्ञानसे उपाधि (अहं कारादि द्वेतप्रपंच) कल्पना किया है अर्थात में अखंडानंदब्रह्म नहीं हूं किंतु देह हूं यह माना है. इस कारण नित्य विचार करके मेरी निर्विकल्प अर्थात वास्त्विक निज स्वरूप (ब्रह्म ) के विषे हिंधीत हुई है ॥ १९॥

### न में बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शा-न्ता निराश्रया । अहो मिय स्थितं विश्वं वस्तुतो न मिय स्थितम् ॥१८॥

अन्वयः मं वंधः वा मोक्षः न अस्ति अहो मार्ये स्थितम् (अपि) विश्वं वस्तुतः मार्ये न स्थितम् ( इति दिचारतः स्पपि) निराक्षया भ्रांतिः ( एव ) शान्ता ॥ १८॥

शिष्य शंका करता है, कि, हे गुरा ! यदि केवल विचार करनेहीसे मुक्ति होती है तब ती मुक्तिका विनाश होना चाहिये क्योंकि जब विचार नष्ट होता है तब मुक्तिकाभी नाश होना चाहिये और यदि कहा कि विचारके विनाही मुक्ति हो जाती है तब तो गुरु और शास्त्रक उप-देशका प्राप्त न होनेवाले पुरुषोंकीभी मुक्ति होना चाहिये ! तिसका गुरु समाधान करते हैं कि, यदि गुद्ध विचारकी हिष्टेसे देखो तो मेरे बंध नहीं है और मोक्षभी नहीं है अर्थात विचा-रहिष्टेसे न आत्माका बंध होता है, न मोक्ष होता

है, क्योंकि में (आत्मा) नित्य चित्स्वरूप हूं तहां शिष्य शंकित होकर प्रश्न करता है कि, है गुरो । वेदान्तशास्त्र विचारका जो फल है सो कहिये तहां गुरु कहते हैं कि भ्रांतिकी निवृत्तिही वेदांतशास्त्रके विचारका फल है क्योंकि वडा आश्चर्य है जो मेर विषे म्थितभी जगन् वास्त-वमें मेरे विषे स्थित नहीं हैं इस प्रकार विचार करनेपरभी भ्रांतिमात्रही नष्ट हुई, परमानंदकी प्राप्ति नहीं हुई इससे प्रतीत होता है कि. भ्रांतिकी निवृत्तिही शास्त्रविचारका फल है, तहां शिष्य कहता है कि, है गुरों ! भ्रांति केसी थी जो विचार करनेपर तुरंतही नष्ट हो गई. तिसका गुरु उत्तर देते हैं कि, भ्रांति निराश्रय अर्थात अज्ञानरूप थी सो विचारसे नष्ट हो गई ॥१८॥

स शरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितम् । शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्क्रिमन्कल्पनाधुना ॥ १९ ॥ अन्तयः-इदम् रागिरम् विश्वं किश्वित् न इति निश्चितम् अारम् च ग्रुद्धचिनमाञ्चः तत् अनुना करुपना करिमन् (स्यात )॥ १९॥

शिष्य शंका करता है कि उस मुक्त विषेभी भ्रषंचका उदय होना चाहिये, रज्जु होती है तो उसमें कभी अंधकारके विषे सर्पकी श्रांति होही जाती है, तिसी प्रकार अधिष्टान जो त्रहा है तिसके विपें हैंत ( प्रपंच ) की कल्पना हो जाती है इस शंकाका समाधान करते हैं कि, यह शरीरसहित संपूर्ण जगत् जो प्रतीत होता है सो कुछ नहीं है अर्थात् न सत्त् है, न असत् है, क्योंकि सब ब्रह्मकृप है, सोई श्रुतिमेंभी कहा है ''नेहनानास्ति किञ्चन" अर्थात् यह संपूर्ण जगत् ब्रह्मरूपही है, आत्मा ग्रुड अर्थात् मायारूपी मलरहित और चित्स्व-रूप है, इस कारण किस अधिष्टानमें विश्वकी करंपना होती है ? ॥ १९ ॥ शरीरं स्वर्गनरको बन्धमोक्षीभयंतथा।

शरार स्वर्गनरको बन्धमोक्षीभयंतथा। कल्पनामात्रमेवैतित्कमेकार्यंचिदात्मनः॥

अन्त्रयः-श्रारिम् स्वर्गनरको वन्यमाक्षी तथा नयम् एतः कल्पनामात्रमेव चिदातमनः मे एतैः किम् कार्यम् ॥ २०॥

शिष्य शंका करता है कि, हे गुरो ! यदि संपूर्ण श्रपंच मिथ्या है, तब तौ ब्राह्मणादि वर्ण और मनुप्यादि जातिभी अवास्तविक हांगे और वर्ण-जातिके अर्थ प्रवृत्त होनेवाले विधिनिपेध शास्त्र-भी अवास्तविक होंगे और विधिनिषेध शास्त्रोंके ्विपें वर्णन किये हुए स्वर्ग नस्क तथा स्वर्गके विषं प्रीति और नरकका भयभी अवास्तविक हो जाँयगे ओर शास्त्रोंके विषें वर्णन किये हुए वंध मोक्षभी अवास्तविक अर्थात मिथ्या हो जायँगे ? तिसका गुरु समाधान करते हैं कि, हे शिष्य! तेने जो शंका की सो शरीर, स्वर्ग, नरक, वंघ. मोक्ष तथा भय आदि संपूर्ण मिथ्या हैं, तिन शरीरादिके साथ साचिदानंदस्वरूप ,जो में तिस मेरा कोई नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विधिनिपेधरूप कार्य अज्ञानी पुरुपके होते हैं, ब्रह्मज्ञानीके नहीं ॥ २०॥

### अहो जनममूहेऽपि न देतं पश्यतो मम । अरण्यमिवसंदृत्तंकरतिकरवाण्यहम् २१

अन्वयः-अहा न द्वेतम् पश्यतः मम जनसमूहं अपि अग्ण्यम् इव संकृतम् अहम् क गतिम् करवाणि ॥ २१ ॥

अव इस प्रकार वर्णन करते हैं कि, जिस प्रकार स्वर्ग नरक आदिको अवास्तविक वर्णन किया तिसी प्रकार यह लोकभी अवास्तविक है इस कारण इस लोकमें मेरी प्रीति नहीं होती है, बड़े आश्चर्यकी वार्ता है कि, में जनसमृहमें निवास करता हूं, परंतु मेरे मनको वह जनसमृह अरण्यमा प्रतीत होता है, सो में इस अवास्त-विक कहिये मिथ्याभृत संसारके विषे क्या प्रीति कहि !॥ २ ॥

#### नाहंदेहो न मेदेहोजीवो नाहमहंहि चित्। अयमेवहिमेवन्धआसीद्याजीवितस्पृहा ॥

अन्वयः-अहम् देहः न मे देहः ृन अहम् जीवः न हि अहम् नित मे अयम् एव हि बन्धः या जीविते स्पृहा आसीत् ॥ २२ ॥

शिष्य शंका करता है कि, हे गुरो ! पुरुष शरीरके विषें हूं मैं मेरा है इत्यादि व्यवहार कर-के प्रीति करता है इस कारण शरीरके विषे तो स्पृहा करनीही होगी, तिसका समाधान करते हैं कि, देह में नहीं हूं, क्योंकि देह है और देह मेरा नहीं है क्योंकि में तो असंग हूं और जीव जो अहंकार सो मैं नहीं, तहां शंका होती हैं कि, तू कौन है ? तिसके उत्तरमें कहते हैं कि, मैं तो चैतन्यस्वरूप ब्रह्म हूं तहां शंका होती है कि, यदि आत्मा चैत-न्यस्वरूप है, देहादिरूप जड नहीं है तो फिर ज्ञानी पुरुषोंकी भी जीवनमें इच्छा क्यों होती है ? तिसका समाधान करते हैं कि, यह जीव-नेकी जो इच्छा है सोई बंधन है, दूसरा बंधन नहीं है, क्योंकि, पुरुष जीवनके निमित्तही सुवर्णकी चोरी आदि अनेक प्रकारके अनुर्थ करके कर्मानुसार संसारबंधनमें बंधता है और सचिदानंदस्वरूप आत्माके वास्तविक स्वरू-

पका ज्ञान होनेपर पुरुपकी जीवनमें स्पृहा
नहीं रहती है ॥ २२ ॥
अहा अवनकछो लेविचित्रेद्रीक्स सुरियतम्।
मध्यनन्तमहाम्मोधी चित्तवातस मुद्यते ॥
अन्वयः-अहो अनन्तमहाम्मोधी मार्थ चित्तवाते सहबते

विचित्रेः भुवनकलार्छः द्राक्समुस्थितम् ॥ २३ ॥

जब पुरुषको सबके अधिष्टान्ह्य आत्म-स्वह्रपका ज्ञान होता है, तब कहता है कि, अहा ! बड़े आश्चर्यकी वार्ता है कि, में चैत-न्यसमुद्रस्वह्रप हूं और मेरे विषे चित्तह्रपी वायुके योगसे नानाप्रकारके ब्रह्मांडह्रपी तरंग उत्पन्न होते हैं अर्थात् जिस प्रकार जलसे तरंग मिन्न नहीं होते हैं, तिसी प्रकार ब्रह्मांड मुझसे भिन्न नहीं है ॥ २३ ॥ मय्यनंतमहास्मोधोचित्तवातेप्रशास्यति। अभाग्याज्ञीववणिजोजगत्पोतोविनश्चरः

अन्वयः-अनन्तमहाम्भोधो माये चित्तवाते प्रशाम्याते (साते ) जीववीणजः अभाग्यात् जगत्पोतः विनश्वरः (भवति ) ॥ २४ ॥ अव प्रारब्ध कमाँके नाशकी अवस्था दि-खाते हैं कि, में सर्वव्यापक चेतन्यस्वरूप समुद्र हूं, तिस मरे विपं चित्तवायुके अर्थात् संकल्पविकल्पात्मक मनकृप वायुके शांत होनेपर अर्थात् संकल्पादिरहित होनेपर जीवात्मारूप व्यापारीक अभाग्य कहिये प्रार-ब्धके नाशकृप विपरीत पवनसे जगत् ससुद्रके विपं लगा हुआ शरीर आदिक्रप नौकाक। समृह विनाशवान होता है।। २८॥ मध्यनन्तमहाम्मोधावाश्चर्यजीववीचयः। उद्यंतिन्नातिखेलंतिप्रविश्वांतिस्वभावतः॥

अ वयः-आश्रय्यंम् (यत) अनन्तमहाम्भाषी मयि जीववीचयः स्वभाषतः उदान्ति बन्ति खेळान्ति प्रविद्यान्ति ॥ २५ ॥

अब संपूर्ण प्रपंचको मिथ्या जानकर कहते हैं कि, आश्चर्य है कि, निष्क्रिय निर्विकार सुझ चैतन्यसमुद्रके विषे अविद्याकामकर्मरूप स्वभावसे जीवरूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और परस्पर शहुभावसे ताडन करते हैं और कोई मित्रभावसं प्रस्पर कीडा करते हैं और अवि-द्याकाम कर्मके नाश होनेपर मेरे विषे लीन हो जाते हैं, अर्थात जीवरूपी तरंग अविद्या बंधनसे उत्पन्न वास्तवमें चिद्रूप हैं जिस प्रकार घटा-काश महाकाशमें लीन हो जाता है, तिस प्रकार मेरे विषे संपूर्ण जीव लीन हो जाते हैं, नहीं ज्ञान हैं॥ २५॥

इति श्रीमद्दावकमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां सान्वयभाषाटीकया सहितं शिष्येणोक्तमा-विश्वातुभवोद्धासपञ्चपञ्चविंशतिकं नाम

द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २ ॥

अथ तृतीयं प्रकरणम् ३.

अविनाशितमात्मानमेकं विज्ञाय तत्वतः। तवात्मज्ञस्यधीरस्यकथमर्थार्जने रतिः१॥

अन्वयः-ह शिप्य ! अविनाशिनम् एकम् आत्मानम् विज्ञाय तत्त्वतः आत्मज्ञस्य धीरस्य तव अर्थाजने रतिः कथम् (रुक्ष्यते)॥१॥

आत्मज्ञानके अनुभवसे गुक्तभी अपने शिष्यको ज्यवहारमें स्थित देखकर उसके आत्मज्ञानानुभवर्का परीक्षा करनेक निमित्त उसकी व्यवहारके विषे स्थितिकी निंदा करके आत्मानुभवात्मक स्थितिकी उपदेश करते हैं कि, हे शिष्य! अविनाशी कहिये त्रिकालमें सत्यस्वरूप आत्माको किसी देशकालमें भेदको नहीं प्राप्त होनेवाला जानकर, यथार्थ-रूपसे आत्मज्ञानी धेर्यवान जो नू तिस तरी व्यावहारिक अर्थके संग्रह करनेमें प्रीति किस कारण देखनमें आती है।। १।।

### आत्माज्ञानादहोप्रीतिर्विषयभ्रमगोचरे । शक्तरज्ञानतोलोमोयथारजताविभ्रमे॥२॥

अन्वयः-अहे। (शिष्य) ! यथा शुक्तः अज्ञानतः रजतिश्रमं हाभः (भवति तथा) आन्माज्ञानात् विषयभ्रमगाचरे प्रीतिः भवति ॥ २॥

विषयके विषं जो प्रीति होती है सो आत्माके अज्ञानसे होती है इस वार्ताको दृष्टांत और युक्तिपूर्वक दिखाते हैं, अहो शिष्य ! जिस प्रकार सीपीका अज्ञान होनेसे रजतकी श्रांति करके लोभ होता है, तिसी श्रकार आत्माक अज्ञानसे श्रांति ज्ञानसे श्रतीत होने-वाले विपयोंमें श्रीति होती है। जिनको आत्म-ज्ञान होता है, उन ज्ञानियोंकी विपयोंमें कृदापि श्रीति नहीं होती है।। २।। विश्वंस्फुरतियत्रेदंतरंगा इव सागरे।। सोऽहमस्मीतिविज्ञायिकंदीनइवधावसि ३ अन्वयः-सागर तरङ्गा इव यत्र दिश्वम स्फुरति सः अहम आस्म इति विज्ञाय वीनः इव किम घावासि ॥ ३॥

जिप इस प्रकार कहा है कि, विपयों के विषे जो प्रीति होती है, सो अज्ञानसे होती है, अव इस वार्ताका वर्णन करते हैं कि, संपूर्ण अध्य-स्तको अधिष्ठानभूत जो आत्मा तिसके जान-नेपर फिर विपयों के विषे प्रीति नहीं होती है, जिस प्रकार समुद्रके विषे तरंग स्फुरते हैं अर्थात अभिन्नरूप होते हैं तिस प्रकार जिस आत्माक विषे यह विश्व अभिन्नरूप है वह निर्विशेष आत्मा में हुं इस प्रकार साक्षात करके दीन पुरुपकी समान में हूं, और मेरा है इत्यादि अभिमान करके क्यों दौडता है ॥ २ ॥ श्रुत्वापिशुद्धचेतन्यमात्मानमतिसुंदरम् । उपस्थेत्यंतम्सक्तोमालिन्यमधिगच्छति

अन्वयः-शुद्धचेतःयम् अतिसुःदरम् आत्मानम् श्वरवा अपि .चपस्ये अत्यन्तसंसक्तः (आत्मज्ञः) माळिन्यम् अधिगन्छति ॥४॥

उपरके तीन श्लोकों में शिष्यकी व्यवहारा-वस्थाकी निंदा की अव संपूर्णही ज्ञानियों की व्यवहारावस्थामें स्थितिकी निंदा करते हैं कि, गुरुके मुखसे वेदान्तवाक्योंसे अतिमुन्दर शुद्ध चैतन्य आत्माको श्रवण करके तथा साक्षात करके तदनंतर समीपस्थ विषयों के विषे प्रीति करनेवाला आत्मज्ञानी मालिन्य कहिये मृढपनको प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ सर्वभृतेषु चात्मानं सर्वभृतानि चात्मिन । मुनेर्जानतआश्चर्यममत्वमनुवर्त्तते ॥ ५ ॥

अवयः सर्वभूतेषु च आत्मानम् आत्मानि च सर्वभूतानि जानतः भुनेः (विषयेषु ) ममरवम् अनुवर्तते (इति ) आश्चर्यम् ॥ ५ ॥

फिरभी ज्ञानीके विषयोंमें प्रीति करनेको निंदा करते हैं कि, ब्रह्मसे लेकर तृणपर्यंत संपूर्ण प्राणियोंके विषें अधिष्ठानरूपसे आत्मा विद्य-मान है और संपूर्ण प्राणी आत्माके अध्यस्त अर्थात् कल्पित हैं जिस प्रकार कि, रज्जुके विषे सर्प कल्पित होता है इस प्रकार जानते हुएभी मुनिकी विषयोंके होती है, यह बडाही आश्चर्य है. क्योंकि सीपीके विषे ग्जतको कल्पित जानकर्भी ं समता करना मूर्खताही होती है ॥ ५ ॥ आस्थितःपरमाहेतंमोक्षार्थेऽपिव्यवस्थितः। आश्चर्यं कामवज्ञागोविकलःकेलिज्ञिक्षया

अग्वयः-परमहितम् आस्थितः (तथा) मोक्षार्थे व्यवस्थितः अपि कामवशगः (सन्) केलिजिक्षया विकलः (दृश्यते इति) नाश्चर्यम् ॥ ६ ॥

आत्मज्ञानीकी विषयोंके विषे प्रीति कर-नकी निंदा करते हुए कहते हैं कि, परम अद्वेत अर्थात् सजातीयस्वगतभेदञ्चन्य जो ब्रह्म तिसका आश्रय और मोक्षरूपी सचिदानंदस्वरूप विषे निवास करनेवाले पुरुष कामवश होकर प्रकारके कीडाके अभ्याससे अर्थात ंप्रकारके विषयोंमें लवलीन होकर विकल देख-ेनेमें आता है, यह बडाही आश्चर्य है॥ ६॥ उद्भतं ज्ञानदुर्मित्रमवधार्यातिदुर्वलः। आश्चर्यं काममाकांक्षेत्कालमंतमनुश्रितः।

अन्ययः-अन्तम् कारुम् अनुश्रितः शतिदुर्वरः ( ज्ञानी ) डड्तम् ज्ञानदुर्मित्रम् अवधार्ये ( अपि ) कामम् आकांक्षेत (इति) आश्वर्यम् ॥ ७॥

अव इस वार्तीका वर्णन करते हैं कि, विवेकी पुरुपको सर्वथा विषयवासनाका त्याग करना चाहिये, उद्भत कहिये उत्पन्न होनेवाला जो काम वह महाशत्र ज्ञानको नष्ट करनेवाला है ऐसा विचार करकेभी अति दीन होकर ज्ञानी विषयभोगकी आकांक्षा करता है यह बडेही आश्चर्यकी वार्ता है, क्योंकि जो पुरुष विष-यवासनामें लवलीन होता है वह कालगास होता है अर्थात क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है इस कारण ज्ञानी पुरुषको विपयतृष्णा नहीं रखनी चाहिये॥७॥ इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः। आश्चर्यमोक्षकामस्य मोक्षादेवविभीपिका

अन्वयः-इह अमुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः - मोक्षकाः अस्यं मोक्षात् एव विभीपिकाः (भवति इनि ) आश्चर्यम् ॥ ८ ॥

अव इस वार्ताका वर्णन करते हैं कि, ज्ञानी पुरुषका विषयोंका वियोग होनेपर शोक नहीं करना चाहिये, जिसको इस लोक और पर-लोकके सुखसे वैराग्य हो गया है और आत्मा नित्य है तथा जगत् अनित्य हे, इस प्रकार जिसको ज्ञान हुआ हे, और मोक्ष जो सचि-दानंदकी प्राप्ति तिसके विषे जिसकी अत्यंत अभिलापा है, वह पुरुषभी बलवान देह आदि असत् स्त्रीपुत्रादिके वियोगसे भयभीत होता है। यह बढेही आश्चर्यकी वार्ता है, स्वप्नमें अनेक प्रकारके सुख देखनेपरभी जायत अवस्थामें वह सुख नहीं रहते हैं तो उन सुखोंका कोई पुरुष शोक नहीं करता है तिसी प्रकार स्त्री पुत्र धन आदि असत वस्तुका वियोग होनेपर शोक करना योग्य नहीं है ॥ ८॥

धीरस्तुभोज्यमानोपिपीडचमानोपिसर्वदा। आत्मानंकेवलंपश्यन्नतुष्यतिनकुप्यति॥

् अन्वयः-धीरः तु ( होकैः विषयान् ) भोज्यमानः अपि ( निन्दादिना ) पीडचमानः अपि केवलम् आत्मानम् पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति ॥ ९ ॥

अव इस वार्ताका वर्णन करते हैं कि, ज्ञानी नीको शोक हर्प नहीं करने चाहिये, ज्ञानी पुरुषोंको जगत्के विषे पुण्यवान पुरुष नाना प्रकारके भोग कराते हैं, परंतु वह ज्ञानी पुरुष तिससे हर्पको नहीं प्राप्त होता है और पापी पुरुष पीडा देते हैं तो उससे शोक नहीं करता है क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष जानता है कि, आत्मा सुखदुःखरहित हैं अर्थात् आ-त्माको कदापि हर्ष शोक नहीं हो सकता है॥९॥ चेष्टमानं शरीरं स्वं पञ्यत्यन्यशरीरवत् । संस्तवेचापिनिन्दायांकथक्षुस्येन्महाशयः॥ अन्वयः-(उपः) चेष्टमानं स्वम् शरीरम् अन्यशरीरवत पश्यति (सः) महाशयः सस्तव अपि च निन्दायाम् कथम् क्षुस्येत॥१०॥

हर्षशोकके हेतु जो स्तुति निंदा आदि सो तो शरीके धर्म हैं और शरीर आत्मासे भिन्न हैं फिर ज्ञानीको हर्ष शोक किस प्रकार हो सकते हैं इस वार्ताका वर्णन करते हैं, जो ज्ञानी पुरूप नेष्टा करनेवाले अपने शरीरको अन्य पुरूपके शरीरकी समान आत्मासे भिन्न देखता है, वह महाशय स्तुति और निंदाके निषे किस प्रकार हर्पशोकहप क्षोभको प्राप्त होयगा ! अर्थात नहीं प्राप्त होयगा ॥ १० ॥ मायामान्रसिदंविश्वं प्रयन्विगतकोतुकः।

धान्वयः-इद्यु विश्वम् मायामात्रम् ( इति ) पश्यन् विगत्कीतुकः धीरधी: मृत्यो सित्रीहेत आप कथम त्रस्थित ॥ ११ ॥ ं जिसका मंग्ण होता है और जो वंध कैरता हैं ये दोनों अनित्य हैं इस प्रकार जाननेके का-रण ज्ञानीकों मृत्युकालके समीप होनेपरभी भय किस प्रकार हो सकता है इस वार्ताका व-र्णन करते हैं, यह दृश्यमान विश्व मायामात्र कहिये मिथ्यारूप हे इस प्रकार देखता हुआ, इस कारणही यह शरीर आदि विश्व कहांसे उत्पन्न हुआ है और कहां र्छान होयगा इम प्रकार विचार नहीं करनेवाला ज्ञानी पुरुष मृत्युके समीप आनेपर भीत नहीं होता है ॥ १९ ॥ निःस्पृहंसानमंयस्यनैराइयेऽपिमहात्मनः । <u>तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य</u>तुलनाकेनजायते॥१२॥ अन्तयः नेराश्ये अपि यस्य मानसम् निःस्पृहम् (भवति तस्य) ंगुत्मज्ञानतृप्तस्य महात्मनः केन ( समस्) तुळना जायने ? ॥१२॥ अव ज्ञानीका सर्वकी अपेक्षा उत्कृष्टपना। दिखाते हैं। के में ब्रह्मरूप हूं इस प्रकार ज्ञान

होनेपर जिसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गये हैं एसा जो महातमा ज्ञानी पुरुष तिसका मन मोक्षके विपेभी निराश होता है अर्थात वह मोक्षकी अभिलापा नहीं करता है ऐसे ज्ञानीकी किससे तलना की जाय अर्थात ज्ञानीके तल्य कोईभी नहीं होता है ॥ १२॥ स्वभावादेव जानाति दश्यमेतन किञ्चन। इदंग्राह्यमिदंत्याज्यंसिकंपश्यातिधीरधीः

अन्वयः-स्वभावात एव (इत्म् ) दृश्यम् किञ्चन न (इति ) जानाति सः धीरधीः इत्म् आह्मम् इत्म् त्यांज्यम् (इति ) किम् पश्यति॥ १३॥

ज्ञानी पुरुषको " यह यहण करने योग्य है, यह त्यागने योग्य है" इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिये, इस वार्ताका वर्णन करते हैं, स्वभावसेही अर्थात अपनी सत्तासेही जिस, प्रकार सीपीके विषे रजत कल्पना मात्र होती है, तिसी प्रकार यह दृश्यमान द्वेत, प्रपंच मिथ्याह्मप है, जगत कल्पित है अर्थात् सत् है न असत् इस प्रकार जाननेवाले ज्ञानीकी बुद्धि वैयसंपन्न हो जाती हे तोभी वह ज्ञानी ' यह वस्तु प्रहण करने योग्य है, यह वस्तु त्यागने योग्य है " इस प्रकारका व्यवहार क्यों करता है, यह वडेही आश्चर्यकी वार्ता है अर्थात् ज्ञानी प्रहणको कदापि यह वस्तु त्यागने योग्य है, यह वस्तु प्रहण करने योग्य है इस प्रकार व्यव-हार नहीं करना चाहिये॥ १३॥

अन्तस्त्यक्तकपायस्य निर्दन्दस्य निरा शिषः॥ यहच्छयागतो भोगो न दुःखाय न तुष्ट्रये॥ १४॥

अन्वयः-अन्तस्त्यक्तकपायस्य निहंन्द्रस्य निराशिपः यदच्छय आगतः भोगः दुःखाय न (भवति) तुष्टये (च) ने ( भवति) ॥९८॥

उपरोक्त विषयमें हेतु कहते हैं कि, अन्तः करणके रागद्वेपादि कषायोंको त्यागनेवाल और शीत उष्णादि इंदरहित तथा विषयमात्रकी इच्छासे रहित जो ज्ञानी पुरुष तिसको दैव- गतिसे प्राप्त हुआ भोग न दुःखदायक होता है। और न प्रसन्न करनेवाला होता है।। १४॥ इति श्रीमद्दशवक्रविरचितायां त्रह्मविद्यायां सा-न्वयभाषाटीकया सहितमाक्षेपद्रारोपदेशकं नाम तृतीयं प्रकरणं समाप्तम्॥ ३॥

अथ तुरीयं प्रकरणम् ४.

हन्तात्मज्ञस्य धीरस्यखेलतो भोगलीलयाः ज्ञहि संसारवाहीकैर्मृहैः सह समानता॥१॥

अन्वयः—इन्त भोगळीळया खेळतः आत्मज्ञस्य धीरस्य संसाहर वाहीकः मूढः सह समानता नाह ॥ १ ॥

इस प्रकार श्रीगुरुने शिष्यकी परीक्षा लेनेक निमित्त आक्षेप करे, अब तिसके उत्तरमें शिष्य गुरुके प्रति इस प्रकार कहता है कि, ज्ञानी संपूर्ण व्यवहारोंको मिथ्या जानता है, और प्रारव्धानुकूल नाना प्रकारके जो भोग प्राप्ता होते हैं उनको आत्मविलास मानता है. आने-दकी वार्ता है कि, जो आत्मज्ञानी है वह अपने

आत्माको संपूर्ण जगतका अधिष्ठान जानता हे, वही घेर्यवान् हे, अर्थात् उसका चित्त विष-योंमें आसक्त नहीं होता है, प्राग्ब्धक अनुसार प्राप्त हुए विषयोंकी कीडाक विषे रमण करने-वाले तिस ज्ञानीकी संसारके विषे देहाभिमान -करनेवाले मृखोंसे तुल्यता नहीं होती है, सोई गीताके विषें श्रीकृष्ण भगवान्ने कहा है-''तत्त्वावेत्तु महावाहो ग्रुणकर्मविभागयोः। ग्रुणा ग्रणेषु वर्तत इति मत्वा न सज्जते ॥ " अर्थात आत्मज्ञानी सम्पूर्ण व्यवहारोंमें रहता है परंतु किसी कार्यका अभिमान नहीं करता है क्योंकि वह जानता है कि. गुण गुणोंक विपें वर्तते मेरी कोई हानि नहीं है मैं तो साक्षी हूं॥ े यत्पदंप्रेप्सवोदीनाः शकाद्याः सर्वदेवताः। अहोतत्रस्थितोयोगीनहपेमपगच्छात अन्वयः-अहा श्काद्याः सर्वदेवताः यत्पदम् प्रप्सवः ( सन्तः ) दीनाः वर्त्तन्ते तत्र स्थितः योगी हर्षम् न उपगच्छति ॥ २ ॥

... तहां शका होती है कि, सांसारिक व्यव-

हारोंका वर्ताव करनेवाला ज्ञानी संसारी पुरु-पोंकी तुल्य क्यों नहीं होता है, तिसका समा-वान करते हैं कि, बड़े आश्चर्यकी वार्ता है, हे गुरो ! इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिस आत्मपदकी प्राप्तिकी इच्छा करते हुए आत्मपदकी प्राप्ति न होनेसे दीनताको प्राप्त होते हैं, तिस दानंदस्वरूप आत्मपदके विषे स्थित अर्थात् तत् त्वम् पदार्थके ऐक्यज्ञानसे आत्मपद्के विषे वर्तमान आत्मज्ञानी विषयभोगसे सुखर्की नहीं प्राप्त होता है और तिस विषयसुखका नाश होनेपर शोक नहीं करता है ॥ २ ॥ तज्ज्ञस्यपुण्यपापाभ्यां स्पर्शोद्यन्तर्नजायते। नह्याकाशस्यधूमेनदृश्यमानापिसंगतिः॥

अन्वयः-( यथा ) हि आकाशस्य धूमेन (सह ) दृश्यमाना अपि ( सङ्गतिः ) न ( आस्ति तथाः) हि तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्याम् अन्तः म्पर्शः न जायते ॥ ३ ॥

्र अब यह वर्णन करते हैं कि, आत्मज्ञानी पुण्य और पापसे लिप्त नहीं होता है, 'तत्

न्वम ' पदार्थकी एकताको जाननेवाले तत्व-ज्ञानीको अंतःकरणके धर्म जो पुण्य पाप तिनसे सवंध नहीं होता है, वह वेदोक्त विधि निषधेके ंबंधनमें नहीं होता है, क्योंकि जिसको आत्म-ज्ञान हो जाता है, उसके अतःकरणमें पाप पुण्यका संबंध नहीं होता है, जिस भ्रम आकाशमें जाता है, परंतु उस भूमकृ आकाशसे संबंध नहीं होता है, गीताक विषें कहा है कि, '' ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भरमसात्कुरुते तथा " अर्थात् ज्ञानरूपी अग्नि संपूर्णं कर्मांको भरम कर देता है ॥ ३॥ आत्मैवेदं जगत्सर्वं ज्ञातं येन महात्मना। यद्रच्छयावर्त्तमानंतंनिषे बंक्षमेतकः॥ ४॥

अन्वयः-येन महात्मना इदम् सर्वम् जगत् आत्मा एव (इति) ज्ञातम् तम् यहच्छया वर्तमानम् कः निपेद्धम् क्षमेत ॥ ४ ॥

तहां शंका होती है कि, ज्ञानी कर्म करता है और उसको पाप पुण्यका स्पर्श नहीं होता है, यह कैसे हो सकता है तिसका समाधान -करते हैं कि जिस ज्ञानी महात्माने "यह हश्यमान मंपूर्ण जगत आत्माही है" इस प्रकार जान लिया और तदनतर प्रारव्धके वशीभृत होकर वर्तता है: उस ज्ञानीको कोई रोक नहीं सकता है अर्थात् वेदवचनभी ज्ञानीको न रोक सकता है न प्रवृत्त कर्ई सकता हैं: क्योंकि "प्रवोधनीय एवासी सुनो राजेव बंदिभिः" अर्थात् जिस प्रकार वंदी (भाट) राजाके चरित्रोंका वर्णन करते हैं तिसी प्रकार वेदभी आत्मज्ञानीका वस्तान करते हैं। ४॥

### आत्रसस्तम्बपर्य्यन्ते सृतग्रामे चतुर्विधे। विज्ञस्यविहिसामर्थ्यमिच्छानिच्छाविसर्जने

अन्वयः नहि आब्रह्मस्तम्बपृथ्येन्ते चतुर्दिधं भूतग्रामे विज्ञस्य एड इच्छानिच्छविसजेने सामर्थ्ये ( आस्ति ) ॥ ९ ॥

शिष्य शंका करता है कि, ज्ञानी अपनी इच्छाके अनुसार वर्तता है, या देवेच्छासे

वर्तता है ? तिसका गुरु उत्तर देते हैं कि, ब्रह्मासे तृणपर्यंत चार प्रकारके प्राणियोंसे भरे हुए त्रह्मांडके विपें इच्छा ओर अनिच्छा यह दो पदार्थ किसीक दूर करनेसे दूर नहीं होते हैं परंतु ज्ञानीको ऐसी सामर्थ्य है कि, न उसको इच्छा है। न अनिच्छा है॥ ५॥

## आत्मानमद्वयंकश्चिज्ञानातिजगदी थएम्। यद्वेत्तितत्सकुरुतेनभयंतस्यकुत्रचित्॥६॥

अन्त्रय:-काश्चित् जगदीखरम् आत्मानम् अहराम जानातिः सः यत् वेक्ति तत् क्रमनं, तस्य कुन्नचिन् भयम् न ( भवनि ) ॥ ६ ॥

अव इस वार्ताका वर्णन करते हें कि. ज्ञानी पुरुष सर्वथा निर्भय होता है. आत्मज्ञानसे **इ**तप्रपंचको दूर करनेवाले ज्ञानीको भय नहीं होता है परंतु अद्वितीय आत्मस्वरूपको हजा-रोंमें कोई एकही जानता है और अद्रितीय आत्मस्वरूपका ज्ञान होनेके अनंतर कोई कम करे अथवा न करे तौभी वह इस छोक तथा परलोकके विपें भयको नहीं प्राप्त होता है ॥६॥ इति श्रीमदृष्टावक्रमुनिविरचितायां त्रह्मविद्यायां सान्वयभाषाटीकया सहितं शिष्यप्रकातानु-भवोद्यासपद्धचतुर्थं प्रकरणं समाप्तम्॥४॥

अथ पंचमं प्रकरणम् ५.

जि ते संगोऽस्ति केनापि किं शुद्धस्त्य-क्रिमिच्छसि ॥ संघातिवलयंकुर्वन्नेव-सेव लयं व्रज ॥ १ ॥

अन्वयः—(हे ज्ञिष्य!) ते केन् अपि सङ्गः न अस्ति; शुद्धः (त्वम्) किम् त्यक्तम् (उपादातुं च) इच्छातिः, संघाताविख्यम् - कुर्वन् एवम् एव छयम् व्रज॥१॥

इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा लेकर उसको दृढ उपदेश दिया, अव चार श्लोकोंसे ग्रुरू लयका - उपदेश करते हैं, हे शिष्य! तू गुद्धबुद्धस्वरूप है, अहंकारादि किसीकभी साथ तेरा संबंध नहीं है, सो नित्य गुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव तू त्यागनेको और यहणको किसकी इच्छा करता है अर्थात् तेरे त्यागन ओर यहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है, तिस कारण संघातका निषध करता हुआ लयको प्राप्त हो अर्थात् देहादि संपूर्ण वस्तु जह हैं उसका त्यागकर और मिथ्या जान॥१॥

## उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्धदः। इति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयं त्रज॥२॥

अन्वयः-(हे शिष्य ! ) वारिषेः बुद्धु इव भवतः विश्वम् उदेति इति; एकम् आत्मानम् ज्ञात्वा एवम् एव स्यम् वज ॥ २ ॥

हे शिष्य ! यह जगत् अपनी भावनासे हुआ है अर्थात जिस प्रकार जलसे बुलबुले भिन्न नहीं होते हैं, तिसी प्रकार तुझ (आत्मा) से यह जगत् भिन्न नहीं है, सजातीय विजातीय और स्वगत ये तीन भेद आत्माके विषें नहीं हैं आत्मा एक हैं, सो मही हूं इस प्रकार जानकर आत्मस्वहृपक विषें लयको प्राप्त हो, (एक मनुष्य जातिक विषेत्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध आदि अनेक भेद हैं यह सजातीय भेद कहाता है, और मनुष्य, पश्च, पश्ची यह जो भिन्न २ जाति हैं. सो विजातीय भेद हैं तथा एक देहके विपें हाथ, चरण, मुख इत्यादि जो भेद हैं सो स्वगतभेद कहाते हैं )॥ २॥ प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाहिइवंनास्त्यमलेत्विय रजजुसर्प इव व्यक्तमेवमेव लयं ब्रज ॥ ३ ॥ अन्वयः-प्रत्यक्षम् अपि व्यक्तम् दिश्वम् रज्जुसपिः इव अवस्तुत्वातः अमले स्वर्णि न ( अस्तिः तस्मात् ) एवम् एव ल्ल्यम् वज्ञः॥ ३ ॥ ाहौं शंका होती है कि, जब प्रत्येक्ष हारी और सर्प ओदिका भेंद प्रतीत होता है तो फिर किस प्रकार हार आदिको विलय हो सकता है ? तिसका समायान करत हैं कि, रज्जु अर्थात डारेके विपें सर्पकी प्रत्यक्ष प्रतीति होती है परंतु वास्तवमें वह सर्प नहीं होता है, इसी प्रकार यंह प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रतीत होनेवाला जगत् निर्मल आत्माक विषे नहीं है, इस प्रकारही आत्मस्वरूपके विषे लीन हो ॥ ३॥

## समदुःखमुखःपूर्णआशानैराश्ययोःसमः। समजीवितसृत्युःसन्नेवमेव लबं वज॥४॥

अन्वयः-हे (शिष्य !) पूर्ण समदःखसुखः (तथा) भाशानि-राध्ययोः समः सन् एवम् एऽ छयं त्रत् ॥ ४॥

हे शिष्य ! तृ ( आत्मा ) आत्मानंदसं परि-पूर्ण इस कारणही प्रारव्यवश प्राप्त हुए सुख और दुःखके विषे समदृष्टि करनेवाला नथा आशा और निराशाक विषे समदृष्टि करनेवाला और जीवन तथा मग्णके समदृष्टिमे देखता हुआ ब्रह्मदृष्टिह्म लयको प्राप्त हो ॥ ४ ॥ इति श्रीमदृष्टावक्रगीतायां ब्रह्मविद्यायां भाषा-दीक्या सहितमाचायों कं लयचतुष्टयं नाम पश्चमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ५॥

अथ पष्टं प्रकरणम् ६.

आकाशवदनन्तोऽहं घटवत्प्राकृतं जगत्। इतिज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहोलयः॥

, अन्तयः-अहम् आकाशवत् अनंतः, प्राकृतम् जगत् घटवत् द्वि ज्ञानम् ( अनुभवसिद्धम् ) तया एतस्य व्यागः न, यहः न, ह्य: **(** न.) ॥ ९ ह

इस प्रकार पंचम प्रकरणमें ग्रुफ्ते लयमार्गका इपदेश किया, अब शिष्य प्रश्न करता है कि, आत्मा जो अनंतरूप है उसका देहादिके विषे निवास करना किस प्रकार घटेगा?तिसका ग्रुरु समाधान करते हैं कि, आत्मा आकाशका समान अनंतरूप है और प्रकृतिका कार्य जगत घटकी समान आत्माका अवच्छेदक और निवास स्थान है अर्थात् जिस प्रकार आकाश घटादिमें व्याप्त होता है तिसी प्रकार आत्मा देहके विषे व्याप्त है, इस प्रकार जो ज्ञान है, सो वेदांत सिद्धं और अनुभवसिद्ध हैं, इसमें कुछ सन्देहं नहीं है तिस कारण उस आत्माका त्याग नहीं है और त्रहण नहीं है, तथा लय नहीं है ॥ 🤋 ॥ महोदधिरिवाहं स प्रपंचो वीचिसन्निभः । इतिज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहोलयः २

अन्वयः-सः अहम् महोद्धिः इव, प्रपश्चः वीचिसात्रिभः शति ज्ञानम् (भनुभवसिद्धम्), त्या एतस्य त्यागः न, श्रहः न, रूयः (न)॥्र॥

इस घट और आकाशके हपांतसे देह और आत्माके भेदकी शंका होती है, तहां कहते हैं कि, वह पूर्वोक्त में (आत्मा) समुद्रकी समान हूं और प्रपंच तरंगोंकी समान है, इस प्रकारका ज्ञान अनुभवसिद्ध है, तिस कारण इस आत्माका त्याग प्रहण और लय होना संभव नहीं है॥२॥ अहंसशुक्तिसंकाशोरूप्यवृद्धिञ्चकल्पना। इतिज्ञानतथैतस्य न त्यागो न प्रहोल्रयः॥

अन्त्रयः-सः अहम् शाक्तिसङ्गाशः, न, विश्वकल्पना रूप्यवत् इति ज्ञानम् तथा एतस्य त्यागः न, यहः न, छयः ( न )॥ ३॥

इस समुद्र और तरंगोंके हप्टांतसे आत्माके विपें विकारकी शंका होती है इस शिष्यके संदेहकागुरु समाधान करते हैं कि, जिस प्रकार सीपीके विपे रजत कल्पित हाता है इसी प्रकार आत्माके विषे यह जगत कल्पित है, इस प्रकार रका वास्तविक ज्ञान होनेपर आत्माका त्याक प्रहण और लय नहीं हा सकता है।। ३।।

## अहं वा सर्वभृतेषु सर्वभृतान्यथो मयि। इतिज्ञानं तथैतस्य नत्यागो न ग्रहो लयः॥

अन्वयः-सर्वभूतेषु अहम् अथो या सर्वभूतानि मिय इति .ज्ञानम् (अनुभवसिद्धम् ) तया एतम्य त्यागः न, यहः न, इत्यः (न)॥ ४॥

तहां शिष्य शंका करता है कि, सीपी ओर रजतका जो दृष्टांत दिखाया तिससे तो आत्माके विषे परिच्छिन्नता अर्थात एक-इशीपनारूप दोप आता है तहां कहते हैं कि, में संपूर्ण प्राणियोंके विष सत्तारूपसे स्थित रहता हूं इस कारण संपूर्ण प्राणी मुझ अधि-ष्ठानरूपके विपेही स्थित हैं, इस प्रकारका ज्ञान वेदान्तशास्त्रके विपे प्रतिपादन किया है, ऐसा ज्ञान होनेपर आत्माका त्याग प्रहण और लय नहीं होता है॥ ४॥

इति श्रीमद्दावकमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां भपाटीकया सहितं शिष्योक्तमुत्तरचतुष्कं नाम पृष्टं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ६॥

## अथ सप्तमं प्रकरणम् ७.

मय्यनन्तमहाम्भाधौ विश्वपोत इतस्ततः। भ्रमति स्वातवात्न न ममास्त्यसहिष्णुता॥

अन्वयः-भनन्तमहाम्भोधा माये स्वान्तवातेन विश्वपोतः इतरसतः अमतिः मम असहिष्णुता न अस्ति ॥ १ ॥

पंचम प्रकरणके विपें गुरुने इस प्रकार वर्णन किया कि लय योगका आश्रय किये विना सांसारिक व्यवहारोंका विक्षेप अवश्य होता है, तिसके उत्तरमें पष्ट प्रकरणके विपें शिष्यने कहा कि. आत्माके विपं इप्टअनिप्टभाव तिस कारण आत्माका त्याग, बहुण, लय आदि नहीं होता है, अव इस कथनकाही पांच श्लोकोंसे विवेचनं करते हैं कि, में चेतन्यमय अनंत समुद्र हूं और मेरे विपें संसारहृपी नोंका मनहृपी वायुके वेगसे चारों ओरको धूमती है तिस संसारह्मपी नौकाके अंमणसे मेरा मन इस प्रकार चलायमान नहीं होता है, जिस प्रकार नौकासे समुद्र चलायमान नहीं होता है ॥ १ ॥

## मय्यनन्तमहास्मोधोजगद्यीचिःस्वभावतःर्गे उदेतु वास्तमायातु न मे रहिर्न चक्षतिः॥

अन्वयः-अनन्तमहाम्भोधी माये स्वभावतः जगद्वीचिः उदेतु बा अस्त्रम् आयातुः, मे वृद्धिः न क्षतिः च न ॥ २ ॥

इस प्रकार यह वर्णन किया कि, संसारके **ब्यवहारों**से आत्माकी कोई हानि नहीं होती है और अब यह वर्णन करते हैं कि, संसारकी **इत्पात्त और लयसेभी आत्माकी कोई** हानि नहीं होती है, मैं चैतन्यमय अनंतऋष समुद्र हूं, तिस मेरे (आत्माके ) विषे स्वभावसे संसारह्मपी तरंग उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते संसारक्षपी तरंगोंके उत्पन्न होनेसे मेरा काम नहीं होता है और नष्ट होनेसे हानि नहीं होती है क्योंकि, में सर्वव्यापी कारण मेरी उत्पात्त नहीं हो सकती है और में अनंत हूं इस कारण मेरा ल्य ( नाश ) नहीं ही सैकता है।। २।।

स्ययनन्त्रमहास्मोधौ विश्वंनाम विकल्पना। अतिशांतोनिराकार एतदेवाहमास्थितः॥३॥

ें अ वयः-अनन्तमहाम्भोधी मिथे विश्वम् विकल्पना नाम ( अतः ) अहम् अतिशान्तः निराकारः एतत् एव आस्थितः ( अस्मि ) ॥ ३॥

इस कहे हुए समुद्र और तरंगके हप्रांतसे आत्माके विपं परिणामीपनेकी शंका होती है तिस शंकाकी निवृत्तिके अर्थ कहते हैं कि, अनंतसमुद्ररूप जो में तिस्र मेरे विपं जगत् े फेवल कल्पनामात्र है सत्य नहीं: है, इस कारणही में शांत कहिये संपूर्ण विकाररहित और निराकार तथा केवल आत्मज्ञानका आश्रित हूं ॥ ३ ॥

नात्मा सावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरञ्जने इत्यसक्तोऽरपृहःशान्तएतदेवाहमास्थितः॥

अवयः-मोवपु आत्मा न, अनन्ते निरंबने, तत्र भाव नो इति - अहम् असक्तः अस्पृद्दः ज्ञान्तः एतत् एव आश्रितः ( अस्मि )॥४॥

#### (८६) अष्टादकगीता।

अब आत्माकी शांतस्वरूपताकाही वर्णन करते हैं कि, देह इंद्रियादि पदार्थों के विषे आत्म-पना अर्थात् सत्यपना नहीं है, क्यों कि देहें द्रि-यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं और देह इंद्रियादि रूप उपाधि आत्माक विषे नहीं है, क्यों कि आत्मा अनंत और निरंजन है, इस कारणही इच्छारहित और शांत तथा तत्व- ज्ञानका आश्रित हूं ॥ ४ ॥

## अहोचिन्मात्रमेवाहमिंद्रजालोपमं जगत्। अतो ममकथं कुत्र हेयोपादेयकल्पना ५

अन्त्रयः-अहे। अहम् चिन्माञ्चम् एव अगत इन्द्रजालोपमम् अतः मम हेयोपाद्यकत्पना कृत्र कथम् ( म्यात ) ॥ ५ ॥

आत्मा इच्छादिगहिन है इस विषयमं और हेनु कहते है कि, अहो में अलोकिक चैतन्यमात्र हूं और जगत इंद्रजालकहिये वार्जागरके चरि-त्रोंकी समान है, इस कारण किसी पदार्थके विषें मेरे त्रहण करनेकी और त्यागनेकी कल्पना किस प्रकार हो सकती हैं। अर्थात न तो मैं किसी पदार्थको त्यागता हूं और न प्रहण करता हूं॥ ५॥

इति श्रीमद्धावकमुनिविराचितायां ब्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहितमनुभवपञ्चकविवरणं नाम सप्तमं प्रकरणं समाप्तम ॥ ७ ॥

अथाष्टमं प्रकरणम् ८. तदा बन्धो यदा चित्तं किञ्चिद्दाञ्छति शोचति।किञ्चिन्मुञ्चति ग्रह्णाति कि-ञ्चिद्धुष्यति कुप्यति॥१॥

अन्त्रयः-यदा चिक्ताः किश्चित् वाञ्छति शायति किश्चित्. मुश्चिति गृह्वाति किश्चित् हृष्यति कुप्यति तदा वयः भवति ॥ १ ॥.

इस प्रकार छः प्रकरणों करके अपने शिष्यकी सर्वथा परीक्षा लेकर, बंधमोक्षकी व्यवस्था वर्णन करनेके मिपसे ग्रुरु अपने शिष्यके अनु-भवकी चार श्लोकोंसे प्रशंसा करते हैं कि, हे शिष्य! तैंने जो कहा कि, मेरेको (आत्माका) कुछ त्याग करना और प्रहण करना नहीं है सो सत्य है, क्योंकि, जब चित्त किसी वस्तुका त्याग करता है, किसी वस्तुका प्रहण करता है, किसी वस्तुसे प्रसन्न होता है, अथवा कोप करता है तबही जीवका बंध होता है ॥ १ ॥ तदास्रक्तिर्यदा चित्तंनवाञ्छति न हो।चिति। नसुञ्चति न सुह्णाति नहण्यति नकुप्यति॥

अन्वयः-यदा चित्तम् न वाञ्छति न शोचिति न मुश्चिति न यद्वाति न मृथ्यति न कुप्यति ॥ २ ॥

जब चित्त इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है; किसी वस्तुका त्याग नहीं करता है, शहण नहीं करता है; तथा किसी वस्तुकी श्राप्तिसे प्रसन्न नहीं होता है और कारण होने-परभी कोप नहीं करता है तबही जीवकी मुक्ति होती है ॥ २॥

तदा बन्धो यदा चित्तं सत्तंकास्वपिदृष्टिषु। सदामोक्षोयदाचित्तमसत्तंसर्वदृष्टिषु॥ ३॥ अन्ययः—यदा चित्तम् कासु आपि दृष्टिपु सक्तम् तदा वन्धः, यदा चित्तम् सर्वदृष्टिपु असक्तम् तदा मोक्षः ॥ ३ ॥

इस प्रकार वंध मोक्षका भिन्न २ वर्णन किया अव दोनों इकट्टा वर्णन फरते हैं, जिसका चित्त आत्माभिन्न किसी भी जड पदार्थके विषे आसक्त होता है, तब जीवका बंध होता है और जब चित्त आत्मभिन्न संपूर्ण जड पदार्थोंके विषे आसक्तिरहित होता है तबही जीवका मोक्ष होता है ॥ ३ ॥

यदा नाहं तदा मोक्षी यदाहं वन्धनं तदा। मत्वेतिहलयाकिञ्चिन्माग्रहाणविसुञ्जमा॥

अन्वयः-यदा अहम् न तदा मोक्षः, यदा अहम् तदा बन्धनम् इति मत्वा हेल्या किञ्चित् मा ग्रहाण मा विमुख्य ॥ ४ ॥

संपूर्ण विषयों के विष चित्त आसक्त न होय ऐसी साधनसंपत्ति प्राप्त होनेपरभी अहंकार हर हुए विना मुक्ति नहीं होती है यही कहते हैं कि, जवतक में देह हूं इस प्रकार अभियान रहता है तबतकही यह संसारवंधन रहता है और जब मैं आत्मा हुं, देह नहीं हूं, इस प्रकारका अभिमान दूर हो जाता है, तब मोक्ष होता हैं. इस प्रकार जानकर व्यवहार दृष्टिसे न किसी वस्तुको ग्रहण कर न किसी वस्तुका त्याग कर ॥ ४ ॥

इति श्रीमदृष्टावक्रमुनिविरचितायां त्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहितं ग्रुरुप्रोक्तं वन्धमोक्षव्य-वस्था नामाष्टमं प्रकरणं समाप्तम् ॥८॥

अथ नवमं प्रकरणम् ९..

कताकृतेचहन्हानिकदाञ्चान्तानिकस्य वा। एवं ज्ञात्वेह निवेदाद्धवत्यागपरोऽव्रती॥१॥

अन्वयः-कृताकृते हरेडानि कस्य कदा वा ज्ञान्ता एवम् ज्ञास्वा इह निवेदात त्यागपरः अव्रती भव ॥ १॥

अपरके प्रकरणके विषे गुरुने कहा कि, ''न किसी वस्तुको प्रहण कर न त्याग कर'' तहां शिष्य प्रश्न करता है, त्यागकी क्या रीति है १ तिसके समाधानमें गुरु आठ श्लोकोंसे वैराग्य वर्णन करते हैं कि, कृत और अकृत अर्थात् यह करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये, इत्यादि अभिनिवेश और सुखदुःख, शीत, उण्ण आदि इंद्र किसीके कभी शांत हुए हैं? अर्थात् कभी किसीके निवृत्त नहीं हुए. इस प्रकार जानकर इन कृत अकृत और सुखदुः-खादिके विपे विरक्त होनेसे त्यागपरायण और संपूर्ण पदार्थोंके विषे आग्रहका त्यागनवाला हो॥ १॥

कस्यापि तात धन्यस्य लोकचे-ष्टावलोकनात् । जीवितेच्छाबुभु-क्षाच बुभुत्सोपशमं गताः॥ २॥

अन्वयः-हे तात ! लोकचेष्टावलोकनात् कस्य अपि धन्यस्य जीवितेच्छा बुभुक्षा बुभुत्सा च उपशुमं गताः ॥ २ ॥

चित्तके धर्मोंका त्यागरूप वैराग्य तौ किसीकोही होता है, सबको नहीं, यह वर्णन करते हैं, हे शिष्य ! सहस्रोंमेंसे किसी एक धन्य धुरुपकीही संसारकी उत्पत्ति आर नाशरूप चेष्टाके देखनेसे जीवनकी इच्छा और भोगकी इच्छा तथा जाननेकी इच्छा निवृत्त होती है॥२॥ अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितयद्वपितम्। असारंनिन्दितंहेयमितिनिश्चित्यशाम्यति॥

अन्वयः-तापित्रतयदूपितम् इदम् सर्वम् एव.अनिस्यम् असारम् निन्दितम् हेयम् इति निश्चिरय (ज्ञाना ) शाम्यति ॥ ३ ॥

तहां शिष्य शंका करता है कि, ज्ञानी पुरुष्णिकी जो संपूर्ण विषयोंमें आसिक नष्ट हो जाती है उसमें क्या कारण है ? तहां कहते हैं कि, यह संपूर्ण जगत् अनित्य है, चैतन्यस्वरूप आत्माकी सत्तासे स्फ्रारित होता है, वास्तवमें कल्पनामात्र है और आध्यारिमक, आधिदैविक और आधिमौतिक इन तीनों दुःखोंसे दूपित हो रहा है अर्थात् तुच्छ है, झूठा है, ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष उदासीनताको प्राप्त होता है ॥ है॥

## कोऽसी कालो वयः किंवा यत्र द्रन्द्रानि नो नणाम् । तान्यपेक्ष्य यथाप्राप्तवर्ती सिन्धिमवाप्त्रयात्॥ ४॥

अन्वयः-यत्र नृणाम् इन्हानि नो ( सन्ति ) असी कः कालः किम् वयः तानि उपेश्य यथाप्राप्तवर्ता ( सन् ) सिद्धिम् शक्षाम्यात् ॥ ४॥

अब यह वर्णन करते हैं कि, मुखदुःखादि द्वंद्व तो प्रारब्ध कर्मोंके अनुसार अवश्यही प्राप्त होंगे परंतु तिन सुखदुःखादिके विषे इच्छा और अनिच्छाका त्याग करके प्रार-न्धकर्मानुसार प्राप्त हुए सुखदुःखादि दंडोंका भोगता हुआ मुितको प्राप्त होता है ऐसा कौनसा काल है कि, जिसमें मनुष्यको सुख द्वःखादि द्वंद्वोंकी प्राप्ति न हो और ऐसी कीनसी अवस्था है कि, जिसमें महुष्यको ग्रुख दुःख आदि न हो । अर्थात् जिसमें मतु-ध्यको सुख दःखादि नहीं होते हो ऐसा न कोई

समय है और न कोई ऐसी अवस्था है. और सर्व कालमें और सब अवस्थाओं में सुख टु:ख तो होतेही हैं ऐसा जानकर तिन सुख टु:खा-दिके विषें संकल्प विकल्पको त्यागनेवाला पुरुष प्रारव्धकर्मानुसार प्राप्त हुए सुखदु:खादिकों आसाक्तिरहित भोगकर सिद्धि कहिये मुक्तिकों प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

नाना मतं महर्षीणां साधूनां योगिनांतथा। हञ्जा निवेदमापन्नःकोनशाम्यतिमानवः ५

अन्वयः-महर्पोणाम् साधूनाम् तथा योगिनाम् नाना मतम् दृद्धाः निर्वेदम् आपन्नः कः मानवः न ज्ञाम्यति ॥ ५ ॥

अब इस वार्ताको वर्णन करते हैं कि, तत्व-ज्ञानके सिवाय अन्यत्र किसी विषयमें भी निष्ठा न करे। ऋषियों के भिन्न २ रीतिके नाना प्रकारके मत हैं, तिनमें कोई होम करनेका उपदेश करते हैं, कोई मंत्र जप करनेका उपदेश करते हैं, कोई चांद्रायण आदि व्रतोंकी महिमा वर्णन करते हैं तिसी प्रकार साधु कहिये भक्त-पुरुपोंकेभी अनेक भेद और संप्रदाय हैं जैसे कि, शैव शांक वैष्णव आदि तथा योगियोंके मतभी अनेक प्रकारके हैं तिसमें कोई अप्टांगयो-गकी साधना करते हैं और कोई तत्वोंकी गणना करते हैं इस प्रकार भिन्न र प्रकारके मत होनेके कारण तिन सबको त्यागकर वैराग्यको प्राप्त हुआ कोन पुरुप शांतिको नहीं प्राप्त होता है? किन्तु शांतिको प्राप्त होगाही ॥ ५॥

कृत्वा मृतिंपरिज्ञानं चेतन्यस्य न किं गुरुः। निर्वेदसमतागुक्तयायस्तारयतिसंखतेः ६॥

अन्ययः-निर्वेद्समतायुक्तया चेतन्यस्य मृतिपरिज्ञानम् कृत्या यः न कि गुरुः (सः ) संस्तेः तारयति ॥ ६ ॥

अब यह वर्णन करते हैं कि, कर्मादिक त्याग करके केवल ज्ञाननिष्टाकाही आश्रय करना चाहिये, निवंद कहिये वैराग्य अर्थात् विषयोंके विषे आसांकि न करना और समता कहिये शद्यमित्रादि सबके विषे समहि रखना अर्थात् सर्वत्र आत्मदृष्टि करना तथा युकि श्वातियोंके अनुसार शंकाओंका समाधान करना, इनके द्वारा सिच्दानंदस्वरूपका साक्षात्कार करके फिर कर्ममार्गके विषे गुरुका आश्रय न करनेवाला पुरुष अपने आत्माको तथा औरोंकोभी संसारसे तार देता है॥ ६॥ पञ्यभूतिविकारांस्त्वंभूतमात्रान्यथार्थतः तत्क्षणाहृन्धनिर्मुक्तास्वरूपस्थो भविष्यसि

अन्वयः-हे (शिष्य !) भूतविकारान् यथार्थतः भूतमात्रान् पृथे ( एवग् ) त्वम् तत्क्षणात् वन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्यः

भविष्यासे ॥ ७ ॥

चैतन्यस्वरूपके साक्षात्करनेका उपाय कहते हैं कि, हे शिष्य! भूताविकार कहिये देह इंद्रिय आदिको वास्तवमें जड जो पंचमहाभूत तिनका विकार जान आत्मस्वरूप मत जान यदि गुरु, श्वति और अनुभवसे ऐसा निश्चय कर लेगा तो तात्कालही संसारषंधनसे मुक्त होकर शरीर आदिसे विलक्षण जो आत्मा तिस आत्मस्वरू-पके विषे स्थितिको प्राप्त होयगा, क्योंकि शरीर आदिके विषे आत्मभिन्न जडत्व आदिका ज्ञान होनेपर तिन शरीर आदिका साक्षी जो आत्मा सो शीन्नही जाना जाता है ॥ ७ ॥

# वासना एव संसार इति सर्वा विसुञ्च ताः। तत्त्यागावासनात्यागात्स्थितिरवय्यातथा॥

अन्वयः—संसारः वासनाः एव इति ताः सर्वाः विष्ठञ्जः वासना
 त्यागात् तत्त्यागः अद्य स्थितिः तथा यथा ॥ ८ ॥

इस प्रकार आत्मज्ञान होनेपर आत्मज्ञानके विषे निष्ठा होनेके लिये वासनाके त्याग करनेका उपदेश करते हैं कि, विषयोंक विषे वासना होनाही संसार है, इस कारण हे शिष्य के तिन संपूर्ण वासनाओंका त्याग कर वास-नाके त्यागसे आत्मनिष्ठा होनेपर तिस संसारका स्वयं त्याग हो जाता है और वासना- श्झेंक त्याग होनेपरभी संसारके विषं शरीरकी रिथित प्रारव्य कमेंकि अनुसार रहती है ॥८॥ इति श्रीमद्धावकधुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहितं ग्रह्मोक्तं निवेदाष्टकं नाम नवमं प्रकरणं समाप्तम् ॥९॥

अथ दशमं प्रकरणम् १०.

तिहाय वैरिणं कायमर्थं चानर्थसङ्करस् धूर्ममप्येतयोहेतुं सर्वत्रानादरं कुरु॥ १॥

अन्वयः विरिणम् कामम् अनर्थसंत्रु स्य म च (तथा) - श्तयोः हेतुम् धर्मम् अपि विहास सर्वत्र अनादरम् कुरु ॥ १ ॥

मुनमं विपयों के विनाभी संतोप हपसे वैरा-म्यका वर्णन किया, अब विषयतृष्णां के त्यागका ग्रह उपदेश करते हैं, हे शिष्य ! ज्ञानका शञ्च जो काम तिसका त्याग कर और जिसके पैदा करनेमें रक्षा करनेमें तथा खर्च करनेमें दुःख होता है ऐसे सर्वथा दुःखांसे भरे हुए अर्थ कहिये ज्ञानका त्याग कर, तथा काम और अर्थ दोनों का

हेत जो धर्म तिसकाभी त्याग कर और तदनंतर धर्म अर्थ कामहूप त्रिवर्गके हेतु जो सकाम कर्म तिनके विषे आसिकका त्याग कर ॥ १ ॥ स्वप्नेन्द्रजालयत्पश्यदिनानित्रीणिपंचवा। मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादिसम्पदः॥२॥ अन्वयः-( हे शिष्य ! ) त्रीणि पंच वा दिनानि (स्थायिन्यः ) ामित्रक्षेत्रभनाग रदारवायादिसम्बदः स्वतन्द्रजाळवत् पश्य ॥ **२** ॥ तहां शिष्य शंका करता है कि, स्त्री, पुत्रादि और अनेक प्रकारके गुख देनेवाले जो कर्म तिनका किस प्रकार त्याग हो सकता है तहां ग्रह कहते हैं कि, हे शिष्य!तीन अथवा पांच दिन बहनेवाले भिन्न, क्षेत्र, धन, स्थान, ह्यी और कुटुंबी आदि संपतियोंको स्वम और इंद्रजा-

लंकी समान अनित्य जान ॥ २ ॥ यत्रयत्र अवेल्ब्ला संसारं विद्धि तत्र वै। प्रोढवेशस्यमाश्रित्यवीतत्ब्लाःसुखीमव ३

अन्त्यः-व यत्र यत्र रूप्णा भवेत तत्र संतारम् विद्धे (तस्मातः ), प्रीदंवेराग्यम् आश्रित्य वातवृष्णः (सन् ) छुद्धी भव् ॥ ३.॥ अव यह वर्णन करते हैं कि, संपूर्ण काम्य कर्मीमें अनादर करना रूप वैराग्यही मास्रूष्ण पुरुपार्थका कारण है, जहां २ विपयोंक विषे तृष्णा होती है तहांही संसार जान, क्योंकि, विषयोंकी तृष्णाही कर्मोंक द्वारा संसारका हेत्र होती है, तिस कारण हृढ वैराग्यका अवलम्बन करके, अप्राप्त विपयोंमें इच्छारहित होकंर आत्मज्ञानकी निष्टा करके सुखी हो॥ ३॥ तृष्णासात्रात्मकोवन्धस्तक्षाशोमोक्षरच्यते भवासंसक्तिमात्रेणप्राप्तितुष्टिर्सुहुर्सुहुः॥४॥

अन्वयः-वन्धः तृष्णामित्रीतमकः तत्राज्ञः मोक्षः उच्यते, अवासंसक्तिमात्रेण मुहुर्मुहुः, प्राप्तितृष्टिः ( स्यात् ) ॥ ४ ॥

उपरोक्त विषयकोही अन्य गीतिसे कहते हैं, हेशिष्य! तृष्णामात्रही वडा भारी वंधन है और तिस तृष्णामात्रका त्यागही मोक्ष कहाता है, क्योंकि संसारक विषे आसक्तिका त्याग करके वारंवार आत्मज्ञानसे उत्पन्न हुआ संतोषही स्रोक्ष कहाता है॥ ४॥

## त्वमेकश्चेतनःशुद्धोजडंविश्वमसत्तथा।अ-विद्यापिनकिश्चित्साकान्नुभुत्सातथापिते५

अन्त्रयः-त्वम् एकः देतनः ग्रुद्धः ( असि ) विश्वम् जडम् तथा असत् ( आस्ति:) अविद्या अपि किचित् नः तथा ते सा इभुत्सा अपि का ॥ ९॥

तहां शंका होती है कि, यदि तृष्णामात्रहीं वंधन है तव तो आत्मप्राप्तिकी तृष्णाभी वंधन हो जायगी? तहां कहते हैं कि, इस संसारमें आत्मा, जगत और अविद्या य तीनही पदार्थ हैं तिन तीनोंमें आत्मा (तृ) तो अद्वितीय, चेतन और शुद्ध है. तिन चेतन्यस्वरूप पूर्णरूप आत्माके जाननेकी इच्छा (तृष्णा) वंधन नहीं होता हे, क्योंकि आत्मभिन्न जड पदार्थींके विषे इच्छा करनाही नृष्णा कहाती हे क्योंकि जड आनित्य होनेके कारण जगतके विषे इच्छा करना वंध्यापुत्रकी समान मिथ्या है, उस इच्छासे किसी प्रकारकी सिद्धि नहीं होती हैन किसी प्रकार मायाके जाननेकी इच्छा ( तृष्णा )

करनाभी निरर्थकही है, क्योंकि माया सत्रूप करके अथवा असत्रूप करके कहनेमें नहीं आती है ॥ ५ ॥

## राज्यं सताःकलत्राणिशरीराणिस्खानिच। संसक्तस्यापिनष्टानितवजन्मनिजन्मिन॥

अन्वयः-संसक्तस्य अपि तव राज्यम् सुताः कळत्राणि शरीराणिः सुखानि च जन्मनि जन्मनि मष्टानि ॥ ६॥

अब संसारकी जडता और अनित्यताको दि-खाते हैं कि, हे शिष्य ! राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और मुख इनके विषे तैने अत्यंतही प्रीति की तबशी जन्मजन्ममें नष्ट हो गये, इस कारण संसार अनित्य है ऐसा जानना चाहिये॥ ६॥ अलमर्थेन कामन सुकृतेनापि कर्मणा। एस्यःसंसारकान्तारे नविश्रान्तमभूनननः॥

अन्वयः-अर्थेन कामेन-सुकृतेन कर्मणा अपि अलग्, (यतः) ससारंकान्तारे एभ्यः मनः विश्रारन्तम् न अभूत् ॥ ७ ॥ अब धर्मअर्थकामरूप त्रिवर्गकी इच्छाकाः निषेध करते हैं, हे शिष्य ! धनके विषे कामके विषे और सकाम कर्मों के विषेमी कामना नः करके अपने आनन्दस्वरूपके विषे परिपूर्णः रहे, क्योंकि, संसारद्धपी दुर्गममार्गके विषे श्रमता हुआ मन इन धर्म-अर्थ-कामसे विश्रा-मको कदापि नहीं शाप्त होयगा तो कदापिः संसारवंधनका नाश नहीं होयगा॥ ७॥

कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा। दुःखमायासदं कर्म तदचाप्युपरम्यताम् ॥

अ वयः-(हे शिप्य!) आयासदम् इःखम् कर्मे कायेन-मनसा गिरा कति जन्मानि न कृतम् तत् अद्य अपि उपरम्यताम् ८३१

अव कियामात्रके त्यागका उपदेश करते हैं। कि, हे शिष्य! महाक्केश और दुःखोंका देने नाला कर्म काय, मन और नाणीसे कितने जन्मोंमर्यंत नहीं किया । अर्थात् अनेक जन्मोंमें किया, और तिन जन्मजन्ममें किये हुए कमींसे तैंने अनर्थही पाया, तिस कारण अब तो तिन कर्मोंका त्याग कर ॥ ८॥ इति श्रीमदृष्टावऋग्रनिविरचितायां ब्रह्मवि-द्यायां भाषाटीकया सहितं गुरुशोक्तमुपश-माष्ट्रकं नाम दशमं प्रकर्णं समाप्तम् ॥१०॥

> अथैकादशं प्रकरणम् ११. भावाभावविकारश्च स्वभावादिति निश्चयी । निर्विकारो गतक्केशः सुखेनेवोपशास्यति ॥ १ ॥

अन्धयः-भावाभाविकारः स्वभावात् ( जायते ) इति निश्चये ( पुरुपः ) निर्विकारः गतक्केशः च ( सन ) सुखेन एव **उपद्यास्यति ॥ १ ॥** 

पूर्वोक्त शांति ज्ञानसेही होती है अन्यथा नहीं होती है, इसका बोध करनेके निमित्त आठ श्लोकोंसे ज्ञानका वर्णन करते द्वुए प्रथम - ज्ञानके साधनोंका वर्णन करते हैं, किसी वस्तुका भाव और किसी वस्तुका अभाव यह जो विकार है सो तो स्वभाव कहिये माया और पूर्वसंस्कारके अनुसार होता है, आत्माके सकाशसे नहीं होता है ऐसा निश्चय जिस पुरुषको होता है वह पुरुष अनायाससेही शांतिको प्राप्त हो जाता है ॥ १॥

ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी । अन्तर्गलितसर्वाज्ञः ज्ञान्तः कापि न सज्जते॥२॥

अन्वयः-इह सर्वेनिर्माता ईश्वरः ; अन्यः न इति निश्चर्या ( पुरुषः ) अन्तर्गेलितसर्वाज्ञः ज्ञान्तः ( सन् ) क्र अपि न सञ्जते ॥ २ ॥

तहां शिष्य शंका करता है कि, माया तो जड़ है उसके सकाशसे भावाभावहृप संसारकी उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है । तिसका गुरु समाधान करते हैं कि, संपूर्ण जगत रचने-वाला एक ईश्वर है, अन्य जीव जगत्का रचनेवाला नहीं है, क्योंकि जीव ईश्वरके वशीभूत हैं, इस प्रकार निश्चय करनेवाला पुरुष ऐसे निश्चयके प्रभावसेही दूर हो गई है सब प्रकारकी तृष्णा जिसकी ऐसा और शांत कहिये निश्चल चित्त होकर कहींभी आसक्त नहीं होता है॥ २॥

#### आपदः सम्पदः काले दैवादेवेति निश्चयी।तृप्तःस्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न शोचति॥३॥

अन्त्रयः-ऋष्ठे आपदः सम्पदः (च), देतात् एव (भवन्ति) इति निश्वयी तृष्तः (पुरुषः) निस्यम् स्वस्थेन्द्रियः (सद्) नः वाञ्छति न शोचाति ॥ ३॥

तहां शंका होती है किः यदि ईश्वरही संसारको रचनेवालाहै तो किन्ही पुरुषांको दरिद्री करता है, किन्हींको धनी करता है और किन्हीं को सुखी करता है तथा किन्हींको दुःखी करता है, इस कारण ईश्वरके विषे वैपस्य और नैर्घण्य दोष आवेगा तहां कहते हैं कि, किसी समयमें आप- तियं और किसी समयमें संपत्तियें ये अपने प्रारच्यसे होती हैं, इस कारण ईश्वरके विषे वैषम्य
और नैर्पृण्यदोष नहीं लग सकता. इस
प्रकार निश्चय करनेवाला पुरुष सब प्रकारकी तृणाओं से रहित और विषयों से चलायमान नहीं हुई हैं इंद्रियें जिसकी ऐसा होकर
अप्राप्त वस्तुकी इच्छा नहीं करता है और नष्ट
हुई वस्तुका शोक नहीं करता है ॥ ३॥
मुखदु:खेजन्ममृत्यू देवादेवेतिनिश्चयी।
साध्यादर्शीनिरायासःकुर्वज्ञिपनिलिप्यते॥

अन्तयः-सुखदुःखे, जन्ममृत्यू द्वात् एव ( भवन्ति ) इति निश्चयी, साध्यादर्शाः, निरायासः ( प्ररुपः कर्माणि ) कुर्वन् आपि न छिप्यते ॥ ४ ॥

तहां शिष्य शंका करता है कि, हे गुरो ! पू-वोंक निश्चयमुक पुरुपभी कमें करता हुआ देख-नेमें आता है सो कैसे हो सकता है ! तिसका गुरु समाधान करते हैं कि, कमेंके फल्रूप सुख-दुःस और जन्ममृत्यु प्रारब्धके अनुसार होते हैं, इस प्रकार निश्चयवाला पुरुष ऐसी हिष्टें नहीं करता है कि, अमुक कर्म मुझे करना चाहिये और इस कारणही कर्म करनेमें परिश्रम नहीं करता है, और प्रारव्धकर्मानुसार कर्म करके लित्तभी नहीं होता है, अर्थात पापपु- एयद्भप फलका भोगनेवाला नहीं होता है, क्योंकि उस पुरुषकों में कर्ना हूं, ऐसा अभि-मान नहीं होता है। हा।

## चिन्तयाजायतेदुःखंनान्यथेहेतिनिश्चयी। तयाहीनःसुखीशान्तःसर्वत्रगलितस्पृहः५

अन्वयः-इह दुःखम् चिन्तया जायते, अन्यया न इति निश्चयी ( पुरुषः ) तया हीनः ( सन् ) सुर्खा जान्तः सर्वत्र गालितसृहः ( भवति ) ॥ ९॥

तहां शंका होती है कि. यह कैसे हो सकता है कि, कर्म करकेमी पापपुण्यरूप फलका भोका न होता है ? तहां कहते हैं, इस संसारके विषं दुःखमात्र चिन्तासे उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारणसं नहीं होता है, इस प्रकार निश्च-यवाला चिन्तारहित पुरुष शान्ति तथा सुखको प्राप्त होता है, और उस पुरुषकी संपूर्ण विप-योंसे अभिलापा दृर हो जाती है ॥ ५ ॥

नाहंदेहो न में देहो बोधोऽहमिति निश्चर्याः कैवल्यमिवसंप्राप्तोन स्मरत्यकृतंकृतम्ह

अन्वयः अहम् देहः न, भे देहः न, (किन्तु) अहम् चोपः इति निश्चयी (पुरुषः) केनल्यम् संप्राप्तः इव कृतम् अकृतम् न समरति ॥ ६॥

पूर्वांक साधनोंसे युक्त ज्ञानियांकी दशाकों निरूपण करते हैं कि—में देह नहीं हूं तथा मेरा देह नहीं है किंतु में ज्ञानस्वरूप हूं, इस प्रकार जिस पुरुपका निश्चय हो जाता है, वह पुरुप ज्ञानके द्वारा अभिमानका नाश होनेके कारण युक्तिदशाको प्राप्त हुए पुरुपकी समान कर्म अकर्मका स्मरण नहीं करता है अर्थात उसके विषे लिप्त नहीं होता है ॥ ६ ॥

## आब्रह्मस्तम्वपर्यन्तमहमेवेति नि-श्रयी । निर्विकल्पः ग्रुचिः शान्तः प्राप्ताप्राप्तविनिर्वतः ॥ ७॥

भःवयः-आब्रह्मस्तम्वपर्यतम् अहम् एव इति निश्चयीः (पुरुषः ) निर्विकल्पः ग्रुचिः (तथा ) शान्तः (सन् ) श्राताशाप्तविानेर्रेतः (भवति )॥ ७॥

ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यंत संपूर्ण जगत् भेंही हुं, इस प्रकार निश्चयवाले पुरुषके संकरण विकल्प नष्ट हो जाते हैं, विषया तककृष मलसे रहित हो जाता है, उस पुरुषका महापवित्र जो आत्मा सो प्राप्त और अत्राप्त वस्तुकी इच्छाने रहित होकर परम संतोषको प्राप्त होता है॥०॥

नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चर्यो । निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो

किञ्चिदिति शाम्यति ॥ ८॥

अन्वयः-नानाश्चर्यम् इदम् विश्वम् किञ्चित् न इति निश्चर्यः ( पुरुषः ) निर्वासनः रफ़्तिमाञः ( सन् ) न किञ्चित् इति शास्यति ॥ ८ ॥

तहां शंका होती है कि, ज्ञानीके संकल्प, विकल्प स्वयंही किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं अधि-ष्टानहरूप ब्रह्मका साक्षात्कारज्ञान होनेपर जगत कल्पित प्रतीत होने लगता है और नानारूप-वाला जगत्भी ज्ञानका आत्मस्वरूपही प्रतीत होता है कि, यह सम्पूर्ण जगत मेरी (आत्माकी) सत्तासेही स्यारित होता है ऐसा निश्चय होतेही ज्ञानीकी संपूर्ण वासना नष्ट हो जाती है और चैतन्यस्व रूप हो जाता है और उसको कोई व्यवहार शेप नहीं रहता है, इस कारण शांतिको प्रात हो जाना है और उस ज्ञानीकी कार्यकार-णहप ज्यावि नष्ट हो जाती है, स्योंकि द्यानीको संपूर्ण जगत् स्वत्रकी समान भासने लगता है ॥ ८॥

इति श्रीमदुष्टात्रक्रगुनिवित्वितायां त्रहाविद्यार्था भाषाधीकया सहितं ज्ञानाएकं नामैकादशं प्रकरणं समाप्तम्॥ ११ ॥

अथ हादशं प्रकरणम् १२. कायकृत्यामहः पूर्वं ततो वाग्विस्तरासहः । अथ चितासहस्तस्मादेवमेवाहुमास्थितः॥

अन्वयः-पूर्वम् कायकृत्यासहः, ततः वाग्विम्तरासहः, अथ चिन्तासहः, नम्मात् अहम् एवम् एव आरियनः ( अस्मि ) ॥ १ ॥

पूर्व प्रकरणके विषे ज्ञानाष्ट्रकसे वर्णन किये हुए विषयकोई। शिष्य अपने विषे दिखाता है शिष्य कहता है कि हे गुरो! प्रथम मेंने आपकी कृपासे कायिक कियाओं का त्याग किया, तद-नंतर वाणीक जपहृप कर्मका त्याग किया, इस कारणही मनके संकल्पविकल्पहृप कर्मका त्याग किया इस प्रकार में सब प्रकारके व्यव-हारोंका त्याग करके केवल चेतन्यस्वरूप आत्माका आश्रय करके स्थित हूं॥ १॥ प्रीत्यभावेन शब्दादेरहञ्चत्वेन चात्सनः। विक्षेपैकाग्रहृद्य एवमेवाहमास्थितः। २॥

अन्ययः-शब्दादेः श्रीत्यमावन, आत्मनः च अदृश्यत्वेन विक्षेपे-काश्रद्दयः अदृम् एवम् एव आस्थितः ( अस्मि ) ॥ २ ॥

उपरोक्त तीन प्रकारके कायिक आदि ज्यापा-रोंके त्यागनेमें कारण दिखाते हैं कि नाशवाब फुळके उत्पन्न करनेवाले शब्दादि विपयोंके विषे प्रीति न होनेसे और आत्माके अदृश्य होनेसे मरा हृदय तीनें। प्रकारके विक्षेपोंसे रहित और एकाय है, अर्थात् नाशवान् स्वर्गादि फल देन-वाले जप आदिके विषे प्रीति न होनेसे तो मेरे. विषें जपरूप विक्षेप नहीं है और आत्मा अदृश्य हैं इस कारण आत्मा ध्यानका विषय नहीं हैं, इस कारण चिंतारूप मनका विक्षेपभी मेरे विषे नहीं है इस कारण में आत्मस्वरूप करके स्थित हं ॥ २ ॥

## समाध्यासादिविक्षिप्तौ व्यवहारःसमाध्ये। एवंदिलोक्यनियममेवमवाहमास्थितः ३

अन्तयः-समाध्यासादिविक्षिप्ती (सत्याम् ) समाधये व्यवहीरः (भवति ), एवम् नियमम् विलोक्य अहम् एवम् एव आस्थितः (अस्मि )॥ ३॥

#### ( ३१४ ) अष्टावऋगीता ।

नहां शंका होती है कि, किसी प्रकारका विक्षेप न होनेपरसी समाधिक अर्थ तो व्यवहार कर-नाई। पड़ेगा तिसका समाधान करते हैं कि यदि कर्तृत्व भोकृत्वका अध्यासहर विक्षेप होता अर्थात में कर्ता हूं, में भोका हूं इत्यादि मिथ्या अध्यासहपविक्षेप यदि होता तो उसकी ानेवृत्तिके अर्थ समा<mark>धिके निमित्त व्यवहार</mark> करना पडता है; यदि ऐसा अध्यास नहीं होता ता समाधिके निमित्त व्यवहार नहीं करना पडता है, इस प्रकारके नियमको देखकर ग्रुद्ध :आत्मद्धानका आश्रंय हेनेवाले मेरे 'अथ्यास न होनेके कारण समाधिशृन्य में ं आत्यस्वरूपके विपं स्थित हु॥ ३॥

हियापादेयविरहादेवं हर्षविषादयोः । असावाद्यहेत्रहात्रवसेवाहसास्थितः॥४॥

अन्वयः-हे महान् ! हेयोपादेयविरहात एवम् हपंविपादयोः अभावात अय अहम् एवम् एव जास्थितः ( अस्मि ) ॥ ४ ॥ शिष्य कहता है कि; हे गुगे ! में तो पूर्ण-स्वरूप हूं इस कारण किसका त्याग कहं.? ओर किसका यहण कहं.? अर्थात न मेरेकें। कुछ त्यागने योग्य है और न कुछ यहण करने योग्य है, इसी प्रकार मरेको किसी प्रकारका। हर्प शोकभी नहीं है, में तो इस समय केवल आत्मस्वरूपके तिपें स्थित हूं॥ ४॥

आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वी-कृतवर्जनम् । विकल्यं सम वीक्ये-तिरवमेवाहमास्थितः ॥ ५ ॥

अन्थयः-आश्रमानाश्रमम् ध्यानम् चित्तत्विकृतवजनम् एतेः एव भम विकृत्पम् वीक्ष्य अहम् एवम् एव आरिथतः ( अरिम ) ॥ ५॥

में मन और बुद्धिसे परे हु, इस कारण मेरे विषे वर्णाश्रपके विषे विहित व्यान कर्म और संकल्प, विकल्प नहीं हैं, में सबका साक्षी हूं ऐसा विचार कर आत्मस्बद्धपके विषे स्थित हूं॥ ६॥

## कमीनुष्ठानमज्ञानाद्यथैवोपरमस्त-था । बुद्धासम्यगिदंतत्त्वमेवसेवा-हमास्थितः ॥ ६ ॥

अन्वयः-यथा अज्ञानात् कर्मानुष्ठानम् तथा एव उपरमः (भवति) इत्म् तत्त्वम् सम्यक् बुद्धा अहम् एवम् एव आस्थितः अस्मि )॥ ६॥

जिस प्रकारका कमीनुष्ठान (कर्म करना) अज्ञानसेही होता है तिस प्रकार कर्मका त्यागभी अज्ञानसेही होता है, क्योंकि आत्माके विषे स्यागना और प्रहण करना कुछभी नहीं बनता है, इस तत्वको यथार्थ रीतिसे जानकर मैं आत्म-स्वरूषके विषेही स्थित हूं॥ ६॥

अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्ताः रूपं भजत्यसो । त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मादेवमेवाहमास्थितः ॥ ७॥

अन्वयः-अचिन्त्यम् चिन्त्यमानः अपि असी चिन्तारूपम् मजित, तस्मात् तद्भावनम् त्यक्त्वा अहुम् एवम् एव सास्यितः सारिम् ) ॥ ७॥ अचित्य जो बहा है तिसको चितन करता इआभी यह पुरुप आत्मचितामय रूपको शाप्त होता है, तिस कारण बहाके चितनका त्याग करके मैं आत्मस्बद्धपके विषं स्थित हूं ॥ ७॥

एवमेव कृतं येन स कृतार्थों भवेदः सौ। एवमेव स्वभावां यःस कृतार्थों भवेदसो ॥ ८॥

अन्त्रय:-येन एवम् एव कृतम् सः असी कृतार्थः भवेतः यः एवम् एव स्त्रभावः सः असी कृतार्थः भवेतः ॥ ८ ॥

जिस पुरुपने इस प्रकार आत्मस्वरूपको सा-धनोंके द्वारा सर्विकियारहित किया है वह कुतार्थ है और जो विना साधनोंकेही स्वभावसे कियारहित गुद्ध आत्मस्वरूपके ज्ञानवाला है, ससके कुतार्थ होनेमं तो कहनाही क्या है॥८॥ इति श्रीमद्धावकसुनिविर्चितायां ब्रह्मविद्यार्था भाषादीकया सहितमेवमेवाष्टकं नाम द्वादर्श प्रकरणं समाप्तम्॥ १२॥

#### (१९१८) अष्टावकर्गाता ।

## अथ त्रयोद्शं प्रकरणम् १३.

अकिञ्चलभवंस्वारुथ्यं कोपीनत्वेऽपिदुर्लभग। ऱ्यागादानविहायारुमाव्हमासंयथासुखम् ॥

अन्वयः-कीर्पानत्वे जीपे अकिश्चनमतम् स्वान्ध्यम् दुर्रुनम् अस्मात् अहम् त्यागादानं विहास यथामुखस् आमे.॥ १ ॥

अब जीवनमुक्ति अवस्थाका फल जो परम सुख तिसका वर्णन करते हैं, संपूर्ण विषयोंके विषं आसक्तिका त्याग करनेसं उत्पन्न होने-वाली चित्तकी स्थिरता कीपीनमात्रमें आसक्ति करनेसेभी नहीं प्राप्त, होती है, इस कारण में त्याग और बहुणके विषे आसक्तिका त्याग करके सर्वदा मुख्रूपसे स्थित हूं॥ १॥

कुनापि खेदःकायस्य जिहाकनापि खिद्यते । मनःकुनापितत्त्यक्त्वा पुरुषाथेस्थितःस्ख्य

अन्त्रयः-कुत्र अपि कायस्य खेदः ( भवाते ) कुत्र अपि जिएः ( खिंद्यते ) कुत्र आपि ननः ( खिंद्यते ) ( अतः ) तन् त्यक्त्यः कुत्तम् पुरुपार्थे स्थितः ( अस्मि) ॥ २ ॥ यदि वर्तार्थादि संवन कर तो शर्गरको खेट हाता है और यदि गीताभागवतादि स्तात्रोंका पाठ किया जाय तो जिहाको खेट होता है, और यदि ध्यान समाधि की जाय तो मनको खंद होता है, इस कारण में इन तीनों दुःखोंका त्याग करके सुख्युर्वक आत्मस्बरूपके विषे स्थित हूं ॥ २॥

कृतं किमपि तेव स्यादिति सचि-न्त्य तत्त्वतः।यदा यन्कर्तुमायाति तत्कृत्वासे यथासुखस्॥ ३॥

अन्वयः-कृतम् किम् अपि तत्त्वतः न एव स्यात् इति सञ्चिन्त्य यदा यद्वे कर्तुग् आयाति तत् कृत्या यथासुरुम् आसे ॥ ३ ॥

वादी शंका करता है कि, वाणी मन और श्रीर इन तीनोंके व्यापारका त्वाग होनेसे तो तत्काल शरीरका नाश हो जायगा, क्योंकि इस मकारके त्यागसे अन्नजलकाभी त्याग हो जायगा, फिर शरीर किस मकार रह सकेगा। तिसका समाधान करते हैं, कि शरीर इंद्रिया-दिसे किया हुआ कोई कर्म आत्माका नहीं हो सकता है, इस प्रकार विचार कर जो कर्म करना पडता है उस कर्मको अहंकाररहित करके मैं आत्मस्वह्रणके विषे सुखपूर्वक स्थित हूं॥३॥

कर्मनैष्कर्म्यनिर्बन्धसान्ना देहरूयः योगिनः । संयोगायोगिवरहादहः मासे यथासुख्य ॥ ४ ॥

अन्वयः-कर्भनेष्कर्म्यनिर्वन्धमाद्याः देहर्स्ययोगिनः ( भवन्ति ) अहम् ( ह ) संयोगायोगविरहात् यथास्रुखम् आसे ॥ धुः॥

तहां वादी शंका करता है कि या कर्ममार्गमें निष्ठा करे या निष्कर्ममार्गमें हो निष्ठा करे एकसाथ दोनों मार्गोपर चलना किसः प्रकार हो सकेगा? तहां कहते हैं, कर्म और निष्कर्म तो देहका अभिमान करनेवाले योगीकोही होते हैं और मैं तो देहका संयोग और वियोग दोनोंका त्यागकर सुखहूप स्थित हूं॥ ॥॥

# अर्थानयों न में स्थित्या गत्या न शयनेन वा । तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्मादहमासे यथास्ख्य॥५॥

अन्वयः-स्थित्या गत्या (च) मे अर्थानर्थो न वा शयनेन (च) न तस्मात् तिष्टन् गच्छन् स्थपन् यथासुखम् आसे ॥ ५॥

लीं कि व्यवहारके विषंभी मेरेको अभिमान नहीं है, क्योंकि स्थिति, गति तथा शयन आदिसे मेरा कोई हानि, लाभ नहीं होता है, इस कारण में खड़ा रहूं वा चलता रहूं अथवा शयन करता रहूं तो उसमें मेरी आसिक नहीं होती है, क्योंकि में तो सुखपूर्वक आत्मस्व-रूपके विषे स्थित हूं ॥ ६॥

स्वपतो नास्ति में हानिः सिद्धिर्यः त्नवतो न वा । नाशोद्यासो विहा-यास्मादहसासे यथासुखम्॥६॥

अन्वयः-मे स्वपतः हानिः न अस्ति यत्नवतः वा सिद्धिः न (अस्ति); अस्मात् नाशोद्धासी विहाय अहम् यथासुखम् व्यासे६॥ संपूर्ण प्रयत्नोंको त्याग करके शयन करूं तो मर्ग किसी प्रकारकी हानि नहीं है और अनेक प्रकारके ट्यम करूं तो मेरा किसी प्रकारका लाभ नहीं है, इस कारण त्याग और संग्रहकों छोडकर में सुखपूर्वक आत्मस्वरूपके विषे स्थित हूं ॥ ६ ॥

सुखादिरूपानियमं भावेप्वालोक्य भूरिशः । शुभाशुभविहायाम्माद-हमासे यथासुखसु ॥ ७॥

अन्तयः-भावेषु सूरिशः सुखादिकःपानियमम् आलंक्य अस्मातः अहम् शुभाशुभे विहाय यथासुखम् आसे ॥ ७ ॥

भाव जो जन्म तिनके विषे अनेक स्थानोंमं सुखदुःखादि धर्मीकी अनित्यताका देखकर और इस कारणही शुभ और अशुभ कर्मोंको त्यागकर में सुखपूर्वक आत्मस्वरूपके विषे स्थित हूं॥ ७॥

इति श्रीमद्दावक्रमुनिविरिचतायां श्रह्मविद्यायां भाषाटीक्या सहितं यथामुखसप्तकं नाम त्रयोदशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १२॥

# अथ चतुर्दशं प्रकरणम् १४.

प्रकृत्याश्चन्यचित्तोयःप्रमादाद्वावभावनः। निद्रितो वोधित इव क्षीणसंसरणोहिसः १॥

स्रत्यः-प्रकृत्या स्न्यिचतः प्रमादत् भाषभावनः यः निद्रितः इवं बोषितः (भवति ) सः हि क्षं गसंसरणः ॥ १ ॥

अव शिष्य अपनी मुखहर अवस्थाका वर्णन करता है कि, अपने स्वभावमे तो चित्तके धर्मांसे रहित है और बुद्धिके द्वारा त्रारव्यकर्मीके वशीभृत होकर अज्ञानक संकरप्विकल्पकी भावना करता है, जिस त्रकार कोई पुरुष सुखपूर्वक शयन करता होय उसकी कोई पुरुप जगाकर काम करावे तो वह काम उस पुरुषके मनकी इच्छाके अनुसार नहीं होता है, किंतु अन्य पुरुषके वशीभूत होकर कार्य करता है वास्तवमें उसका चित्त कार्यके संकल्पविकल्पसे रहित होता है तिसी श्रकार त्रारव्यकर्मानुसार संकल्पविकल्प

युरुषका चित्त विषयोंसे शान्त अर्थाद संसार-रहित होता है ॥ १ ॥

क धनानि क मित्राणिकमंविषयदस्यवः। क शास्त्रंकचिज्ञानंयदासेगलितास्प्रहार

सन्वयः-यदा मे स्पृहा गिरुता (तदा) मे पनानि का मित्राणि का, विषयदस्यवः का, शास्त्रम् का, विज्ञानम् च का॥ २ ॥

विषयवासनासे रहित पूर्णक्रप जो में हूं तिस मेरी यदि इच्छा नष्ट हो गई तो फिर मेरे यन कहां, मित्रवर्ग कहां, विषयक्रप छुटेरे कहां और शास्त्र कहां अर्थात् इनमेंसे किसी वस्तु-मेंभी मेरी आसिक नहीं रहती है ॥ २॥

विज्ञाते साक्षिपुरुषे परमात्मानि चे-श्वरे । नेराइये बन्धमोक्षे च न चिन्ता मुक्तये मम ॥ ३ ॥

अन्वयः-साक्षिपुरुषे परमारमिन ईश्वेर च विज्ञाते चन्धमोक्षे च नेर्पुश्ये (सति) मम मुक्तये चिन्ता न ॥ ३ ॥

े देह, इंद्रिय और अंतःकरणके साक्षी सर्वश-किमान परमात्माका ज्ञान होनेपर पुरुषको बंध तथा मोंदकी आशा नहीं होती है और मुक्तिके लियभी चिंता नहीं होती हैं॥ ३॥

अन्तर्विकल्पश्चन्यस्यविहःस्वच्छन्दः चारिणः । भान्तस्येव दशास्तास्ताः स्ताहशा एव जानते ॥ ४॥

अन्वयः-अन्तर्विकलपश्न्यस्य भ्रान्तस्य इव गहिःस्वच्छन्द्रचाः रिणः ( ज्ञानिनः ) ताः ताः दशाः तादृशाः एव जानते ॥ ध ॥

अंतःकरणके विषे संकल्पविकल्पसे रहित और बाहर श्रांत (पागल) पुरुषकी समान स्वच्छंद होकर विचरनेवाले ज्ञानीकी तिन तिन दशाओंको तैसेही ज्ञानी पुरुष जानते हैं॥ ४॥

इति श्रीमद्धावकगीतायां त्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहितं शांतिचतुष्टयं नाम चतुर्दशं प्रकरणं ससाप्तस् ॥ १४ ॥ अथ पश्चदशं प्रकरणम् १५. यथातथापदेशेन कतार्थः सत्वद्ध-द्धिसान् । आजीवमपि जिज्ञासः परस्तत्र विस्रहाति ॥ १॥

सन्वयः-सत्वञ्जिसान् ( शिप्यः ) यथा तथा उपदेशेन कृतार्थः ( मत्रति ), परः आजीवन् जिज्ञासुः अपि तत्र विसुद्यति ॥ १ ॥

यद्यपि गुरुने शिष्यके अर्थ पहिले आत्मत-त्वका उपदेश किया हैतथाशास्त्रमें ऐसा नियम है कि, कठिनसे जानने योग्य होनके कारण शिष्यांके अर्थ आत्मतत्वका वारंवार उपदेश करना चाहिये और छान्दोग्य उपनिपदके विषे गुरुने शिष्यके अर्थ वारंवार आत्मतत्वका उपदे-श किया हैं, इस कारण गुरु फिरभी शिष्यके अर्थ आत्मतत्वका उपदेश करते हुए प्रथम ज्ञान-के अधिकारी और अनिधकारीका वर्णन करते हैं कि, जिसकी बुद्धि सात्विकी होती है वह शिष्य यथाकथांचित उपदेश अवण करकेशी कृतार्थ हो जाता है, इस कारणही मृत्ययुगके विपें केवल एक अक्षर ब्रह्म जो ॐकार निसके ही उपदेशमात्रसे अनेक शिष्य कृतार्थ होगये अर्थात ज्ञानको प्राप्त होगये और जिनकी तास-सी बुद्धि होती है, एनको मरणपर्यंत उपदेश करो तवभी उनको आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं दोता है, किंतु महामोहमें पड़े रहते हैं, प्रहादजी-का पुत्र विरोचन देत्यथा उनको ब्रह्मा जीने अने-क बार उपदेश किया, तो भी वह सहामोहयुक्त ही ग्हा क्योंकि वह तामसी दुद्धिवाला था ॥ ३॥ मोक्षो विषयवैरस्यं वन्धो वेषयिको रसः। एताबदेवविज्ञान्यथेच्छिसितथाकुरु॥९॥

अन्दयः-विषयंबररयम् मोक्षः, विषयिकः रसः यत्यः विज्ञानम् एतावत् एवः यथा इच्छास तथा कुरु ॥ २ ॥

अव वंध ओर मोक्षका स्वरूप दिखाते हैं कि, विषयों के विषे आपिक न करना यही मोक्ष है और विषयों में प्रीति करना यही वंधन

हैं; इतनाही ग्रुह और वेदांतके वाक्योंसे जानने योग्य है, इस कारण हे शिष्य ! जैसी तेरी रुचि हो वैसा कर ॥ २ ॥

वाग्मिप्राज्ञमहोचोगं जनं मुक्जडालसम्। करोतितत्वबोघोऽयमतस्त्यको बुसुसुभिः

अन्वयः-अयम् तत्त्वनोघः वाग्मिप्राज्ञमहोद्योगम् जनम् मूकंज डाळसम् करोति अतः इभुक्षाभः त्यक्तः ॥ ३ ॥

अब इस बातका वर्णन करते हैं कि, तत्व-ज्ञानके सिवाय किसी अन्यसे विषयासिक का नाश नहीं हो सकता है, यह प्रासिद्ध तत्वज्ञान नाचाल पुरुषको सक ( ग्रंगा ) कर देता है, पण्डितको जड कर देता है, परम उद्योगी पुरुषकों भी आलसी कर देता है, क्योंकि मनके पत्थगात्माके विषे लगनेसे ज्ञानीकी वाणी मन और शरीरकी वृत्तियें नए हो जाती हैं इस कार-पही विषयभोगकी लालसा करनेवाले पुरुष्पाने आत्मज्ञानका अनादर कर रखा है ॥ है ॥

## न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान्। चिद्रपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखं चर ॥ ४॥

अन्वयः-हे शिष्य ! त्वम् देहः न, ( तथा ) ते देहः न, मवारः फर्त्ता वा मोक्ता न, ( यतः ) ( भवान् ) चिष्पः सदा साक्षी आरिः ( अतः ) निरपेक्षः ( सन् ) सुखं चर ॥ ४ ॥

अब तत्वज्ञानकी प्राप्तिके अर्थ उपदेश करते हैं कि, हे शिष्य! तू देहरूप नहीं है तथा तैरा देह नहीं है क्योंकि तू चेतन्यरूप है तिसी प्रकार तू कमींका करनेवाला तथा कर्मफलका गोग-नेवाला नहीं है, क्योंकि कर्म करना और फल भोगना यह मन और बुद्धिके धर्म हैं और तू तो मन और बुद्धिसे भिन्न साक्षीमान्न इस प्रकार है जिस प्रकार घटका देखनेवाला घटसे भिन्न होता है, इस कारण हे शिष्य! देहके संबंधी जो स्वीप्रत्रादि तिनसे उदासीन होकर सुखपूर्वक विचर ॥ ४ ॥

## रागद्वेपौ मनोधमौं न मनस्ते कदाचन । निर्विकल्पोऽसि वोधा-त्मा निर्विकारः सुखं चर ॥ ५ ॥

अन्त्रयः-गगहेर्षो भनोधमी ( सक्तः ) मनः ते ( सम्बधि )। कृत्चन न ( भवति ), ( यतः स्वम् ) निर्धिकत्र्यः वेष्यात्मा अमि ( अतः ) निर्विकारः ( सन् ) मुखं चरः॥ ५॥

हेशिष्य ! राग और द्वेप आदि मनके धर्म हैं तेरे नहीं हैं और तेरा मनके साथ कदापि संबंध नहीं है, क्यों कि तृ संकल्पविकल्परहित ज्ञान-स्वरूप हे, इस कारण तृ रागादिविकाररहित होकर सुखपूर्वक विचर ॥ ५ ॥

सर्वभृतेषु चात्मानं सर्वभृतानि चात्मिन । विज्ञाय निरहंकारोनिर्ममस्त्वं सुखीभव ६॥

अन्वयः-सर्वभूतेषु च आत्मानम् सर्वभूतानि च शात्मानि विज्ञायं स्वम् निरहेकारः निर्ममः ( सन ) सुखी नव ॥ ६ ॥

आत्मा संपूर्ण प्राणियोंके विषे कारणरूपसे स्थित है, और संपूर्ण प्राणी आत्माके विषे अध्यंग्त हैं इस प्रकार जानकर ममता और अहंकाररहित सुखपूर्वक स्थित हो।। ६।। विश्वं स्फुरित यत्रेदं तरंगा इव सागरे। तत्त्वमेव न सन्देहश्चिन्मूर्त्तं विज्वरो भव।७। अन्वयः-यत्र इत्म विश्वम् सागरे तरहा इव स्फुरित, तत त्वम् एव (अत्र) सन्देहः न, (अतः ) ह चिन्मृतं ! (न्वम्) विज्वरः मव ॥ ७।।

जिस प्रकार समुद्रके विषे जो तरंग हैं वे किल्पत और अनित्य हैं, तिसी प्रकार जिस आत्माके विषे यह विश्व किल्पत है वह तूही हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं हैं, इस कारण है चैतन्यहर शिष्य ! तु संपूर्ण सन्तापरहित हो ॥ ७॥

श्रद्धस्व तात श्रद्धस्वनात्र मोहं क्रहण्व माः। ज्ञानस्वरूपोभगवानात्मा त्वं प्रकृतेः परः।८।

अन्वयः भीः तान ! श्रद्धस्व श्रद्धस्वः अञ्च मोहम् न कुरुष्वः - यतः ) स्वम् ज्ञानस्वृद्धपः भगवान् प्रकृतः परः आत्मा - श्रसि ) ॥ ८॥

हे तात! गुरु और वेदानतके वचनों पर विन्धास कर, विश्वास कर, आत्माकी चेतनस्वरूप-ताके विषयमें मोह कहिये संशयविषयं पस्त्ररूप अज्ञान मत कर क्यों कि तू ज्ञानस्वरूप, सर्वश-क्रियान, प्रकृतिसे पर आत्मस्वरूप है॥ ८॥ गुणैः संबेष्टितो देहस्तिष्ठत्यायाति याति च। आत्मा न गन्ता नागन्ता

किमेनमनुशाचिस ॥ ९॥

जनयः-गुणः संबंधितः देहः तिष्ठति आयाति याति च आत्माः
व गन्ता न आगन्ता ( अतः ) एनम् विम् अनुशोचिस ॥ ९॥

गुण कहिये इंद्रिय आदिसे वेष्टित देहही संसाएके विषे रहता है, आता है और जाता है और
आत्मा तो न जाता न आता है, इस कारण में
जाऊंगा मेरा मरण होगा इत्यादि देहके धर्मोंसे
आत्माके विषेशोक मत करं, क्योंकि आत्मा
तो सर्वव्यापी और नित्यस्बह्मप है॥ ९॥
देहस्तिष्ठतु कल्पान्तं गुच्छत्वहोंद

### वा पुनः। क वृद्धिः क च वा हानि-स्तव चिन्मात्ररूपिणः॥ १०॥

अन्वयः-देहः कल्पान्तम् तिष्ठतु वा पुनः अद्य एव गच्छतुः चिन्मात्रह्मपिणः तव क हानिः वा क च बृद्धिः ॥ १० ॥

हे शिष्य ! यह देह कल्पपर्यंत स्थित रहे, अथवा अवही नष्ट हो जाय तो उससे तेरी न हानि होती है और न वृद्धि होती है, क्योंकि तू तो केवल चेतन्यस्वरूप है ॥ ३०॥

त्वय्यनन्तमहाम्मोधौ विश्ववीचि स्वभावतः । उद्तु वास्तमायातु न ते वृद्धिर्नवा क्षतिः ॥ १९॥

अन्ययः-अनन्तमहाम्मोधी त्वयि स्वभावतः विश्ववीचिः उद्देः या अस्तम् आयातु ते चृद्धिः न वा क्षातः न ॥ ११॥

हे शिष्य! तू चैतन्य अनंतस्वरूप है और जिस प्रकार समुद्रके विषे तरंग उत्पन्न होती हैं और लीन हो जाती हैं, तिस प्रकार तेरे (आत्माके) विषे स्वभावसे संसारकी उत्पत्ति ऑग्लय हो जाता है, तिससे तरी किसी प्रकारकी हानि अथवा वृद्धि नहीं है ॥ १९॥ तात चिन्मात्ररूपे। असे त ते भिन्न-मिढंजगत। असः कस्य कथं कृत्र

हेयोपादेयकल्पना ॥ १२ ॥

ं अन्त्रयः-हे तात ! ( त्वम ) चिन्मांत्ररूपः असि. इदम् जगत त भिन्नम् न, अतः हेयोपादेयकल्पना कम्य कृत कथ्रम् (स्यात) १२:

हे शिष्य ! त चैतन्यमात्रस्वह्र प है. यह जगत तुझस भिन्न नहीं है इस कारण त्यागना और प्रहण करना कहां बन सकता है और किसका हा सकता है और किसमें हो सकता है ॥ १२ ॥

एकस्मिन्नव्ययेशान्तेचिद्।काशेऽमलेत्वि। कुतोजनमुकतो कर्मकताऽहङ्कारएवच १३॥

् अन्वयः प्करिमन् अन्ययं ज्ञान्ते चिदाकारा अमरे न्विये जन्म कुतः, कर्म कुतः, अहङ्गागः च एव कुतः ॥ १३ ॥

हे शिष्य! तू अविनाशी: एक, शांत, चैतन्या-काशस्वरूप और निर्मलाकाशस्वरूप है, इस ंकारण नेरा जन्म नहीं होता है तथा तेरे विषे अहंकार होनाभी नहीं घट मकता है, क्योंकि कोई द्वितीय वस्तु होय तो अहंकार होता है-तथा तेरे विषे जन्म होनाभी नहीं वन सकताः े हैं क्योंकि अहंकारके विना कर्म नहीं होता. है इस कारण तु अद्भग्वहृप है ॥ १३ ॥

> यन्वं पञ्चामि तत्रकम्त्वमेव प्रति-माससे । किं पृथक मामते स्वर्णा-्कटकांगद्तृपुरम् ॥ १४॥

अन्तरयः यतः रवम् पश्यमि तत्र रवम् एव एकः प्रतिशासस् कटकाङ्गदनुषुरुम किम् स्वणान् पृथक् भामते ॥ १४ ॥

जिस प्रकार कटक, वान्वंद और नृपुर आदि आभूपणोंक विषं एक सुवर्णही भासता है, तिसी प्रकार जिस र कार्यको तृ देखता है तिस २ कार्यके विषे एक कारणस्वह्य तृही ( आत्मा ही ) भासता है ॥ १४ ॥ अयं सोऽहमयं नाहं विभागसिति

### सन्त्यज । सर्वमात्मेति निश्चित्य निःसंकल्यः सुखी भव॥ १५॥

अन्वयः-सः अयम् अहम्, अयम् अहम् न इति विभागम् संत्यज, (तया ) सर्वम् आत्मा इति निश्चित्य निःसंकरपः (सन् )

सुखी भव ॥ १५॥

यह जो संपूर्ण देह आदि पदार्थ हैं तिनका मैं साक्षी हूं और में देह, इंद्रिय आदिहर नहीं हूं अथवा यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, इस भेद-का त्याग कर और संपूर्ण जगत आत्माही हैं ऐसा निश्चय करके, सम्पूर्ण संकल्प विकल्पोंको त्याग कर सुस्ती हो ॥ १५ ॥

तवेवाज्ञानतो विश्वं त्वमेकः परमाः र्थतः । त्वत्तोऽन्यो नास्ति संसारी नासंसारी च कश्चन॥ १६॥

अन्वयः-विश्वम् तत्र अज्ञानतः एव (भवति ), परमार्थतः त्वम् एकः ( एव अतः ) संसारी त्वत्तः अ यः न अस्तिः, असंसारी च अञ्चन् ( त्वतः अन्यः ) न ( अस्ति ) ॥ १६ ॥

हे शिष्य ! तेरे अज्ञानसेही विश्व भासता है, वास्तवमें संसार कोई नहीं है, परमार्थस्वरूप अदितीय तू एकही है, इस कारणही तुझसे अन्य कोई संसारी अथवा असंसारी नहीं है॥ १६॥

भ्रांतिमात्रिमदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चयी । निर्शासनः स्फूर्तिमात्रो न किञ्चिदिव शाम्यति॥ १७॥

अन्वयः-इदम् विश्वम् आतिमात्रम् किश्चित् न इति निश्चयी (प्ररुपः) निर्वासनः स्फूर्तिमात्रः (सत्) न किश्चित् इय भाम्यति॥ १७॥

यह विश्व भांतिमात्रसे काल्पित है, वास्तवमें किंचिन्मात्रभी सत्य नहीं है, इस प्रकार जिस-को निश्चय हुआ है वह पुरुप वासनारहित और प्रकाशस्व हप होकर केवल चैतन्यस्व हपके विषे शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥

एक एव भवाम्सोधावासीदस्ति भवि-ष्यति । न ते वंधोऽस्ति मोक्षो वा कृत-कृत्यः सुखं चर् ॥ १८॥

अन्वयः-मवाम्भाषा एकः एव धासीत् अस्ति नाविष्यतिः (अतः) ते बन्धः ना मीक्षः न अस्ति ( अतः त्वम्) ) कृत कुत्यः ( मन ) मुखं चर् ॥ १८ ॥

भृत भविष्यत और वर्तमानहप मेंभी इस संसारसमुद्रके विपं तृही था और वृही है तथा वृही होगा अर्थात् इस संसारके विषें सदा एक तृही रहा है, इस कारण नेरा वंध और मोक्ष नहीं है, सो कृतार्थ हुआ नृ सुखपु-र्वक विचर् ॥ १८॥ 🧓 🕮

# मा मंङ्कलपविकल्पाभ्यां चित्तं ्रश्लोमय चिन्मय । उपशाम्य सुखं तिष्ठ स्वात्मन्यानन्दिवग्रहे ॥ १९॥

अन्वयः–( हे शिप्य!) चिन्भय!सङ्गल्पविकल्पाभ्याम् चित्तम् मा श्रोभय उपजाम्य आनन्द्विग्रहे स्वात्मानि सुखम् तिष्ठ ॥१९॥

हे शिष्य ! तृ चैतन्यस्वसूप है, संकल्प और विकल्पोंसे चित्तको चलायमान मत कर, किंतु चित्तको मंकल्पविकल्पोंसे शांत करके

आनंदरूप आत्मम्बरूपके विषे सुखपूर्वक स्थित हो ॥ १९॥

त्यजेत्रध्यानं सर्वत्र मा किञ्चिद्धिंद्धिं धारय ॥ आत्मा त्वं मुक्त एवामि किं विमृद्य करिप्यमि ॥ २०॥

अन्वयः-सुर्वेद्य एव ध्यानम् त्यजः इति किश्चित अपि मार्थाग्य आत्मा त्वम् मुक्तः एव आमि ( अतः ) विमृश्य किम् करिः प्यमि ॥ २०॥

हे शिष्य! सर्वत्रही ध्यानका त्याग कर. कुछभी संकल्प विकल्प इट्यक विषे धारण मृत कर, क्योंकि आत्मरूप च सटा मुक्तही है, फिर विचार (ध्यान ) करके और क्या फल श्राप्त करेगा॥ २०॥

इति श्रीमद्द्यावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्याय! भाषाटीकया सहितं तत्वोपदेशविंशातिकं नाम पञ्चदशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १५ ॥

## अथ षोड्शं प्रकरणम् १६. आचक्ष्वरूणुवातातनानाशास्त्राण्यनेकशः । तथापिनतवस्वास्थ्यंसर्वविस्मरणादृते १॥

अन्वर्यः-हे तात ! नानाशास्त्राणि अनेकशः आवक्ष्य वा शृषु तथापि सर्वविस्मरणात् ऋते तव स्वास्थ्यम् न स्यात् ॥ १॥

तत्वज्ञानके उपदेशसे जगत्को आत्मस्वरू-पसे देखना और तृष्णाका नाश करनाही सुक्ति कहाती है, यह विषय वर्णन करते हैं, हे शिष्य ! द्य नाना प्रकारके शास्त्रोंको अनेक वार अन्य पुरुषोंके अर्थ उपदेश कर अथका बार श्रवण कर परंत सबको भूले दिना अर्थात् संपूर्ण वस्तुके भेदका त्याग किये विना स्वस्थता अर्थात् मुक्ति कदापि नहीं होगी किंतु संपूर्ण वस्तुओं में मेददृष्टिका त्याग करनेसेही मोक्ष होगा। तहां शिष्य शंका करता है कि, सुष्टुप्ति अवस्थाके विषे किसी वस्तुकाभी भान ्नहीं होता है इस कारण सुष्ति अवस्थार्से

संपूर्ण प्राणियोंका मोक्ष हो जाना चाहिये इस शंकाका ग्रह समाधान करते हैं कि सुष्रिप्तिमें संपूर्ण वस्तुओंका भान तो नहीं रहता है परंतु एक अज्ञानका भान तो रहता है, इस कारण मोक्ष नहीं होता है और जीवन्युक्तको तो अज्ञानसहित जगन्मात्रका ज्ञान नहीं रहता है, इस कारण उसकी मुक्ति हुईही समझना चाहिये॥१॥

भोगं कर्म समाधि वा करु विज्ञ तथापि तै। चित्तं निरस्तसर्वाशम-त्यर्थं रोचयिष्यति॥२॥

अन्वयः-हे विज्ञ ! (त्वम् ) भोगम् कर्म वा समाधिम् कुरु तथापि ते चित्तम् अत्यर्थम् निरस्तसर्वाशम् रोचियप्यति ॥ २ ॥

हे शिष्य । तू ज्ञानसंपन्न होकर विषयभोग कर अथवा सकाम कर्म कर अथवा समाधिको कर तथापि संपूर्ण वस्तुओंके विस्मरणसे सब मकारकी आशासे रहित तेरा चित्त आत्मस्व-रूपके विषेदी अधिक रुचिको उत्पन्न करेगा २॥

### आयामात्मकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन॥अनैनेवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम्॥३॥

अन्त्रयः-सक्छः आयासान दुःखी ( भवति ), ( परन्तु ) एनम् कश्चन न ज्ञानिनः अनेन उपदेशैन एकः अन्यः निर्वृतिम् अग्रोति ॥ ३ ॥

प्राणिमात्र विषयके परिश्रमस दुःखी होते हैं परंतुकोई इस वार्ताको नहीं जानता। क्यों-कि विषयानंदके विषे निमम होता है, जो भाग्यवान पुरुष होता है वह सहस्ते इस उप-देशको प्रहण करके परम मुखको प्राप्त होता है। इ॥

व्यापॉर खिद्यते यस्तु निमेपोन्मे-पयारि ॥ तस्यालस्यधुरीणस्य मुखं नान्यस्य कस्यचित्॥४॥

अन्दशः-यः तृ निर्मेशन्मपयोः अपि व्यापारं वित्रयते आरुस्य-धुरीणस्य तस्य (एव) मुख्यम् (भवति); अन्यस्य कस्याचित् न॥४॥ जो पुरुष नेत्रोंके निमेष उन्मेषके व्यापारमं अर्थात नेत्रोंक खोलने मृंदनेमेंभी परिश्रम मानकर दुःखित होता है इस परम आलसीकोही अर्थात उस निष्क्रिय पुरुषकोही परम सुख मिलता है, अन्य किसीकोही नहीं ॥ ४ ॥ इदं कृतमिदं नेति द्वन्देर्मुक्तं यदा मनः । धर्मार्थकाममोक्षेपु निरपेक्षं तदा भवेत्॥ ५ ॥

अन्वयः इदं कृतम्, इद्म् न ( कृतम् ), इति इन्हेः यदा मनः मुक्तम् भवति । तदा धमार्थकाममोक्षेपु निग्पेक्षम् भवत ॥ ९॥

जिसके मनका द्वैतभाव नष्ट हो जाय अर्थात् यह कार्य करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये यह विधिनिपेधक्षी द्वन्द्व जिसके मनसे दूर हो जाय वह पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंमेंभी इच्छा न करे, क्योंकि वह पुरुष जीवन्मुक अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ विरक्तो विषयदेष्टा रागी विषय-

## लोलुपः । ग्रहमोक्षविद्यानस्तु न विरक्तो न रागवान् ॥ ६ ॥

ं अन्ययः-विरक्तः विषयदेष्टा भवति , रागी विषयछोछुप भवति, ब्रह्मोक्षविहीनः तु न विरक्तः भवति, न रागवाद

( भवति ) ॥ ६ ॥

जो पुरुष विषयसे द्वेष करता है वह विरक्ष कहाता है और जो विषयोंमें अतिलालसा करता है वह रागी (कामुक) कहाता है, परंछ जो अहण और मोक्षसे रहित ज्ञानी होता है, वह न विषयोंसे द्वेष करता है, और न विषयोंसे श्रीति करता है अर्थात शारव्धयोगानुसार जो शास होय उसका त्याग नहीं करता है और अशास वस्तुके मिलनेकी इच्छा नहीं करता है इस कारण जीवनमुक पुरुष विरक्त और रागी दोनोंसे विल्क्षण होता है ॥ ६॥

हेथोपादेयता तावत्संसारविटणं कुरः। स्पृहा जीवति यावहे निर्वि

न्नारदशास्पदम् ॥ ७ ॥

#### भाषाटीकासाहिता। (१४५)

अन्वयः-निर्विचारदशास्पदम् स्पृहा यावत् जीवाति तावत् वे हेयोपोद्यता संतारविटपांकुरः ( भवनि ) ॥ ७ ॥

तहां शंका होती है कि, ज्ञानियोंके विषे तो त्याग और यहणका व्यवहार देखनेमें आता है तहां कहते हैं कि—जिस समयपर्यंत अज्ञानदशा-के निवास करनेका स्थानरूप इच्छा रहती है तिस समयपर्यंतही पुरुपका यहण करना और त्यागनारूप संसाररूपी वृक्षका अंकुर रहता है और ज्ञानियोंका तो इच्छा न होनेके कारण त्यागना और यहण करना देखने मात्र होते हैं ७

प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तों हेप एव हि। निर्द्दन्द्वो वालवद्दीमानेव-भेव व्यवस्थितः ॥ ८॥

्थन्तयः-हि प्रवृत्तो रागः, निवृत्तो एव हेपः जायते ( अतः ) धीमान् बारुवत् निर्दन्तः (सन् ) एवम् एव व्यवस्थितः भवेत्ऽ॥

यदि विषयोंमें त्रीति करे तो त्रीति दिनपर दिन बढती जाती है और विषयोंसे देषपूर्वक निवृत्त होय तो दिनपर दिन विषयोंमें द्वेष होता जाता है; इस कारण ज्ञानी पुरुप ग्रुभ और अग्रुभके विचाररहित जो बालक तिसकी समान रागद्वेपरहित होकर संगपूर्वक जो विपयोंसे यामें प्रवृत्ति करना और द्वेपपूर्वक जो विपयोंसे निवृत्त होना इन दोनोंसे रहित होकर रहे और प्रारव्धकर्मानुसार जो प्राप्त होय उसमें प्रवृत्त होय और अप्राप्तिकी इच्छा न करे ॥ ८ ॥

हातुमिच्छति संसारं रागी दुःख-जिहासया । वीतरागोहि निर्मुक्त-स्तास्मन्निप न खिद्यति ॥ ९॥

अनुत्रयः रागी दुंःखजिहासया संसारम् हातुम् इच्छति, हि विरागः निर्मुक्तः (सन् ) तस्मिन् अपि न खिद्यति ॥ ९॥

जो विषयासक पुरुष है वह अत्यंत दुःख भोगनेक अनंतर दुःखोंके दूर होनेकी इच्छा करके संसारको त्याग करनेकी इच्छा करता है और जो वैराग्यवान पुरुष है वह दुःखोंसे रहित हुआ संसारमें रहकरभी खेदको नहीं प्राप्त होता है॥९॥

यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा। न च ज्ञानी न वा योगी केवलं दुःखभागसौ॥ १०॥

योगी केवलं दुःस्वभागसौ ॥ १०॥ अन्वयः-यस्य मोक्षे अपि अभिमानः तथा देहे अपि ममतः असो न च ज्ञानी न वा योगी (किन्नु) केवलम् दुःस्वमाक् ॥१०॥

जिस पुरुपको ऐसा अभिमान है कि, मैं मुक्त हूं, त्यागी हूं, मेरा शरीर उपवास आदि अनेक प्रकारके कप्ट सहनेमें समर्थ है और जिसका देहके विषे ममत्व है, वह पुरुप न ज्ञानी है, न योगी है किंतु केवल दुःखी है, क्योंकि उसका अभिमान और ममता दूर नहीं हुए हैं॥ १०॥

हरो यद्यपदेष्टा ते हरिः कमलः जोऽपि वा । तथापि न ःतव स्वा-स्थ्यं सर्वविस्मरणादृते ॥ ११ ॥

#### (३४८) अशंवकगीता।

अन्त्रयः-यदि हरः वा हरिः (अथवा) कमलनः अपि ते उपदेशः (स्यात) तथापि मैन्निक्मगणात् ऋते तव स्वास्थ्यम् न स्यात् ॥ १९॥

हे शिष्य ! साक्षात् सदाशिव तथा विष्णु भगवान् और ब्रह्माजी ये तिनों महासमर्थभी तेरेको उपदेश करें तोभी संपूर्ण प्राकृत, अनित्य वस्तुओंकी विस्मृति विना तेरा चित्त शांतिको प्राप्त नहीं होयगा और जीवन्मुक्तदशाका सुख प्राप्त नहीं होयगा ॥ १९॥ इति श्रीमद्रशावकमुनिविरचिताया (ब्रह्मविद्यायां भाषारीकया सहितं विशेषोपदेशं नाम

पोडशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १६ ॥

अथ सप्तद्शं प्रकरणं १७. तन ज्ञानफलं प्राप्तं योगाभ्यासफलं तथा । तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमे काकी रमते त यः॥ १॥

ंन्वयः-यः तु तृंसः स्वच्छेंद्रियः (सन्) नित्यम् एकाकी रमतेः तेन ज्ञानफळं तथा योगाभ्यासफलम् ब्राप्तम् ॥ १ ॥

## न कदाचिज्ञगत्यस्मिस्तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति । यत एकेन तेनेदं पूर्ण त्रह्माण्डमण्डलम् ॥ २ ॥

अन्त्रयः-हुन्त ! तत्वज्ञः कदाचित् अस्मिन जगित न व्यव्यनि यतः एकेन इदं ब्रह्माण्डमण्डलम् पूर्णम् ॥ २ ॥

हे शिष्य ! इस संसारके विषे आत्मतत्व-ज्ञानी कदापि खेदको नहीं प्राप्त होता है, स्योंकि तिस इंकलेसेही यह ब्रह्माण्डमंडल पूर्ण है, सो दूसरेके न होनेसे खेद किस प्रकार हो सकता है सोई श्रुतिमेंभी कहा है " द्वितीयाद्वे भयं भवति"॥ २॥

### न जातु विषयाः केऽपि स्वारामं हर्षयन्त्यमी । सह्नकीपह्नवप्रीतः मिवेभं निम्बपह्नवाः॥३॥

अन्वयः-संब्रुकीपह्नवप्रीतम् इभं निम्बपह्नवाः इव अमी के अपि विषयाः स्वारामं जातु न हुपैयान्ति ॥ ३ ॥

जो निरंतर आत्माके विषं रमता है, वह आत्माराम कहाता है, तिस आत्माराम पुरुषको जगतके कोई विषय क्या प्रसन्न कर सकते हैं. जिस प्रकार एक महामदोन्मत्त हस्ती वनमें हजार हस्तियोंके झुडमें विहार करता है और परम मधुरस्वादवाली सङ्कीना-मक लताके कोमल पत्तोंका प्रमपूर्वक भक्षण करता है, और कडुवे नीमके पत्तोंसे प्रसन्न नहीं होता है, तिसी प्रकार ज्ञानीभी परम मधुर आ- र्त्माका स्वाद लेता है और विषयोंके सुर्खोंको परम कडुआ जानकर त्याग देता है अर्थात् उनकी ओर दृष्टिभी नहीं देता है ॥ ३॥

यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधि-वासिता । अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भवदुर्लभः ॥ ४ ॥

अन्वयः-यः तु भुक्तेषु अधिवासिता न भवति, ( तथा ) अभुक्तेषु निशकांक्षी ( भवति ) तादशः ( पुरुषः ) भवदुर्छभः॥ ४॥

जिसकी भोगे हुए विषयों में आसिक नहीं होती है, और नहीं भोगे हुए विषयों में अभि-लाषा नहीं होती है, ऐसा पुरुष संसारमें दुर्लभ है अर्थात् करोडों में एक आदमी होता है ॥ ४ ॥ बुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरिष ट्रियते । भोगमोक्षानिराकांक्षीविरलो हिमहाश्यः॥

अन्वयः-इह संसारे बुभुक्षुः मुमुश्चः अपि दृश्यते हि भोगमोक्ष-निराकोक्षी महाशयः विरलः ॥ ५ ॥

.इस संसारमें विषयभोगकी अभिलाषा कर-

वालेभी बहुत देखनेमें आते हैं और मोक्षकी इच्छा करनेवालेभी बहुत देखनेमें आते हैं परंतु विषयभोग और मोक्ष दोनोंकी इच्छा न करनेवाला तथा पूर्णब्रह्मके विषे अंतः करण लगानेवाला विरलाही होता है, सोई श्रीकृष्ण भगवानने भगवद्गीताक विषे कहा है कि "यततामि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः"॥ ५॥

धर्मार्थकाममोक्षेषुजीविते मरणे तथा। कस्याप्युदारचित्तस्यहेयोपादेयता न हि॥

अन्वयः-धमार्थकाममोक्षेषु जीविते तथा मरणे कस्य अपि उदारचित्तस्य हि हयोपाद्यता न ॥ ६ ॥

ं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार प्रम फरु हैं, इनके विषें संपूर्ण प्राणियोंका अंतः-करण बंधा है तथा संपूर्ण प्राणियोंको जन्म-मरणका भय रहता है, परंतु ज्ञानी प्ररुपका मन धर्मादिके विषें नहीं बंधता है और जो ज्ञानी तिन धर्मादिकको सुखरूप जानकर ग्रहण नहीं करता है और दुःखरूप जानकर त्यागता नहीं है; तथा जीवनमरणसे अपनी कुछ वृद्धि और हानि नहीं समझता है ऐसा ज्ञानी कोई विर-लाही होता है ॥ ६ ॥

वाञ्छा न विश्वविलये न देपस्त-स्य च स्थितो । यथा जीविकया

तस्माद्धन्य आस्ते यथासुखम्॥७॥

अन्तर्यः ( यस्य ) विश्वविद्धये वाञ्छा न, तस्य स्थिती च हेपः न ( अस्ति ) तस्मात् धन्यः ( सः ) यथानीविकया यथासुरवन् आस्ते ॥ ७ ॥

जो ज्ञानी है, उसको इस विश्वके नाशकी इच्छा नहीं होती है तथा तिस विश्वकी स्थितिसे द्वेप नहीं होता है, क्योंकि वह ज्ञानी तो जानता है कि, सदा सर्वत्र एक ब्रह्मही प्रकाश कर रहा है और प्रारब्धकर्मानुसार देहको धारण करता है तथा सदा सुखद्धप रहता है ऐसा ज्ञानी पुरुष धन्य है॥ ७॥ कृतार्थोऽनेन ज्ञानेनेत्येवं गिलि-तधीः कृती । पश्यन् गृण्वन् स्पृ-शन् जिघन्नश्नन्नास्ते यथा-मुखम् ॥ ८॥

अन्वयः-अनेन ज्ञानेन (अहम्) कृतार्थः इति एवम् गलितधीः कृती पश्यन् गृण्वन् स्पृञ्न जिन्नन् अश्रन् यथासुखम् आस्ते ॥ ८ ॥

इस " तत्वमिस " आदि महावाक्यके ज्ञानसे में कृतार्थ होगया हूं ऐसा निश्चय होनेसे देहादिक विष जिसकी आत्मकुद्धि नए हो गई है, ऐसा ज्ञानी देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, संघता हुआ तथा भक्षण करता हुआभी सुखपूर्वकही स्थित होता है अर्थात् में ज्ञानसे कृतार्थ होगया ऐसी बुद्धिके कारण, ब्राह्म 'इंदियोंका व्यापार होनेपरभी मू-र्यकी समान ज्ञानीको खेद नहीं होता है ॥ ८॥ स्ट्रन्या दृष्टिर्यूथा चेष्टा विकला-

## नीन्द्रियाणि च। न स्पृहा न विर-क्तिर्वा क्षीणसंसारसागरे ॥९॥

अन्वयः-क्षीणसंसारसागरं ( पुरुषं ) दृष्टिः शून्या, चेष्टा वृथा, इन्द्रियाणि च विकलानि, म्युहा न वा विराक्तिः ने ॥ ९ ॥

जिस ज्ञानीका संसारसागर क्षीण हो जाता है उसको विपयभोगकी इच्छा नहीं होती है और विपयोंसे विरिक्तिभी नहीं होती है क्योंकि ज्ञानीकी दृष्टि कहिये मनका व्यापार झून्य कहिये संकल्पविकल्परिहत होता है और चेष्टा कहिये शरीरका व्यापार वृथा कहिये फलकी इच्छासे रहित होता है तथा नेत्र आदि इंद्रियें वि-कल किये समीपमें आये हुएभी विपयोंको यथार्थ रूपसे न जाननेवाली होती हैं सोई मग-वद्गीताके विपें कहाभी है कि '' यस्मिन् जामति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः"॥९॥

न जागर्ति न निद्राति नोन्मीलति

## न मीलति। अहो परदशा कापि वर्त्तते मुक्तचेतसः॥ १०॥

अन्ययः—न जागति न निज्ञाति न उन्मीलति न मीलति अहा मुक्ताचेतसः का अपि परवृशा वक्तेते ॥ १० ॥

न जागता है, न शयन करता है, न नेत्रोंके पलकोंको खोलता है, न मीचता है अर्थात् संपूर्ण विपयोंको ब्रह्मरूप देखता है, इस कारण आश्चर्य है कि, मुक्त है चित्त जिसका एसे ज्ञानीकी कोई परम उत्कृष्ट दशा है ॥ १०॥

सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विम-लाशयः । समस्तवासनासको सक्तः सर्वत्र राजते ॥ ११ ॥

अन्दयः-मुक्तः सर्वत्र स्वस्यः सर्वत्र विमलाशयः ( च) दश्यतेः ( तथा ) समस्तवामनामुक्तः ( सन् ) सर्वत्र राजते ॥ ११ ॥

जीवनमुक्त ज्ञानी पुरुष मुख दुःखादि सर्वत्र स्वस्थ चित्त रहनेवाला और शत्रु मित्र आदि सवके विषे निर्मल अंतःकरणवाला (समदर्शी) दीखता है और संपूर्ण वासनाओंसे रहित होकर सब अवस्थाओंके विषें आत्मस्वरूपके विषें विराजमान होता है॥ ११॥

पर्यन् गृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन्नश्च-न्यह्मन्वदन्वजन् । ईहितानीहि-तैर्मुक्तो मुक्त एव महाशयः॥ १२॥

अन्तरः-पश्यन् शृष्वन् सृश्तन् जिन्नन् अश्नन् यहन् वदन् न्नन्त् ( आपे ) इहितानीहिनैः मुक्तः महाशयः मुक्तः एव ॥ १२॥

देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, संवता हुआ, प्रहण करता हुआ, भाजन करता हुआ, कथन करता हुआ तथा गमन करता हुआभी इच्छा और द्रेपसे रहित ब्रह्मके विषे चित्त लगानेवाला सुक्तही है॥ १२॥

न निंदति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति । न ददाति न यहाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः ॥ १३॥ अन्वयः मुक्तः न निन्दृति, न स्ताति, न हृष्यति, न कुप्यति, न ददाति, न च गृह्णाति, (किन्तु ) सर्वत्र नीरसः ( भवति) ॥१३॥

जो जीवनमुक्त ज्ञानी है वह किसी वस्तुकी न निंदा करता है न प्रशंसा करता है सुखसे प्रसन्न और दुःखसे कोपगुक्त नहीं होता है तथा किसीको न कुछ देता है, न कुछ प्रहण करता है. क्योंकि वह जीवनमुक्त ज्ञानी पुरुष सर्वत्र प्रीतिरहित होता है॥ १३॥

सानुरागां स्त्रियं दृष्टा मृत्युं वा समुपास्थितम् । अविक्कलमनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः॥ १४॥

अन्वयः-सानुरागाम् स्त्रियम् वा समुपस्थितम् मृत्युम् इङ्घा अवि-इरुमनाः स्वस्थः महाज्ञयः मुक्तः एव ॥ १८ ॥

परम प्रेम करनेवाली नवयौवना स्त्रीको देखकर अथवा समीपमें आये महाविकरालमूर्ति मृत्युको देखकर जिसका मन चलायमान नहीं होता है और धैर्ययुक्त रहता है वह आत्म-स्वरूपके विषे स्थित ज्ञानी मुक्तही है ॥ १९॥

## सुखे दुःखे नरे नार्या सम्पत्स च विप-तसुच। विशेषा नैव धीरस्य सर्वत्रं स मदर्शिनः॥ १५॥

अन्त्रयः-सुखे, दुःखं, नरं, नार्य्याम्, सम्पन्तु च विपत्सु च घीरस्य सर्वत्र समर्दार्शनः विशेषः न एव ॥ १५ ॥

संपूर्ण वस्तुओंके विषे एक आत्मदृष्टि कर्-वाले जिस धीर पुरुपका मन सुखके विषे और स्त्रीविलासके विषे तथा संपत्तिके विषे प्रसन्न नहीं होता है और महादुःख विपत्तिके विषे कंपायमान नहीं होता है वहीं मुक्त हैं॥ १५॥

न हिंसा नैव कारुण्यं नो छत्यं न च दीनता । नाश्चर्यं नैव च क्षोमः क्षीणसंसरणे नरे ॥ १६॥

ं अन्वयः-श्रीणसंसरणे नरे हिसा न, कारुण्यम् न, ओद्धत्यम् न-दीनता च एव न, आश्चर्य न- क्षोभः च एव न ॥ १६ ॥

जिस पुरुपका संसार क्षीण हो जाता है अर्थात् देहाभिमान दूर हो जाता है उसका जनमञ्जूत्युद्धप बंधन दूर हो जाता है, ऐसे ज्ञानीके मनमें हिंसा किह्ये परद्रोह नहीं हो जाता द्यांछता नहीं होती है, उद्धतता नहीं होती है, दीनता नहीं रहती है, आश्चर्य नहीं रहता है और क्षोभभी नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञानीका एक ब्रह्माकार हो जाता है।। १६॥

न मुक्तो विषयदेष्टा न वा विषयलो-लुपः। असंसक्तमना नित्यं प्राप्ताप्र-प्रमुपाञ्चते ॥ १७॥

अन्दयः-मुक्तः विषयद्वेष्टा न ( भवति ), व। विषयछोद्धपः (च ) न , भवति, ), (किन्तु ) नित्यम् असंसक्तमनाः ( सन् ) प्राप्ताप्राप्तम् उपाश्नुते ॥ १७ ॥

जीवन्स्रक्त पुरुष विषयोंसे द्वेष (विषयोंका त्याग ) नहीं करता है और विषयोंमें आस-कभीः नहीं होता है किंतु विषयासक्तिरहित है मन जिसका ऐसा होकर नित्य प्रारव्धके अन्नसार प्राप्त और अत्राप्तको भोगता है॥१७॥

#### भाषाठीकासहिता। (१६१)

### समाधानासमाधानहिताहितवि-कल्पनाः। ग्रन्यचित्तो न जाना-ति केवल्यमिव संस्थितः॥ १८॥

अन्वयः-जून्यचित्तः केवल्यम् संस्थितः इव समाधानायमाधान्विताहिताविकल्पनाः न जानाति ॥ १८ ॥

शून्य है चित्त जिसका ऐसा जीवनमुक्त ज्ञानी पुरुष विदेह कैवल्यदशाको प्राप्त हुएकी समान समाधान, असमाधान, हित और अहितकी कल्पनाको नहीं जानता है, क्योंकि उसका मन ब्रह्माकार हो जाता है ॥ १८ ॥

निर्ममो निरहंकारो न किश्चिदिति निश्चितः।अंतर्गलितसर्वाशः कुर्वः त्रपि करोति न॥ १९॥

अन्वयः-निर्ममः निरहङ्गारः किश्वित् न इति निश्चितः अन्तर्ग-िरुत्सवादाः कुर्वन् अपि न करोति ॥ १९॥

जिसकी स्त्रीप्रत्रदिके विषे ममता दूर हो गई है और जिसका देहाभिमान दूरहो गया है तथा ब्रह्मसे अन्य दितीय कोई वस्तु नहीं है ऐसा जिसे निश्चय हो गया है और जिसकी भीतरकी आशा नष्ट हो गई है ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय-भोग करता हुआभी नहीं करता है अर्थात उसमें आसक्ति नहीं करता है ॥ १९॥

मनःप्रकाशसंमोहस्वप्रजाड्यविव-जितः।दशांकामपिसम्प्राप्तो भवे-द्रितमानसः॥ २०॥

्र अन्त्रयः-मनःप्रकाशसमोहस्वप्रजाड्यविर्वाजनः । गल्तिमानसः काम् अपि दृशाम् सम्प्राप्तः भवत् ॥ २० ॥

जिसके मनके विषे मोह नहीं है ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है उसके मनका प्रकाश तथा अज्ञानरूपी जड़त्व निवृत्त हो जाता है तिस ज्ञानीकी कोई अनिर्वचनीय दशा होती है अर्थात उस ज्ञानीकी दशा किसीके जाननेमें नहीं आती है।। २०॥ इति श्रीमद्धावकसुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहितं तत्त्वज्ञस्वरूप-विशतिकं नाम सप्तदशं प्रकरणं

समाप्तम् ॥ ३७ ॥

# अथाष्टाद्शं प्रकरणम् १८. यस्य वोधोदये तावत्स्वप्रवद्भवति भ्रमः। तस्मै सुसैकरूपायनमःशान्तायतेजसे १

अन्वयः-यस्य वोषोद्दंय अमः स्वप्नयत् मचतिः तावन् तस्मे सुर्खेः करूपाय ज्ञाताय तेजसे नमः ॥ १ ॥

इस प्रकरणमें शांतिकी प्रधानता वर्णन करते हुए प्रथम शांतिका वर्णन करते हैं तहांभी प्रथम शांत आत्माको नमस्कार करने हैं जिस आत्माका ज्ञान होतेही यह प्रत्यक्ष संसार स्वप्नकी समान सिथ्या भासने लगता है, प्रथम तिस सुखहूप प्रकांशमान शांतसंकल्पस्वहूप आत्माक अर्थ नमस्कार है ॥ १॥

अर्जियित्वाऽिखलानर्थान् मोगानाप्तो-ति पुष्कलान् । निह सर्वपरित्याग-मन्तरेण सुखी भवेत् ॥ २॥

अन्वयः-अखिलान् अर्थान् अर्जीयत्वा पुष्कलान् मागान्। साप्रोतिः, सर्वपिन्त्यागमन्तरेणः सुन्ती नहि भवेत् ॥ २ ॥

#### (१६४) 'अष्टादकगीता।

यहां शांतसंकल्पस्वरूपकोही सुखरूप कहा
तिस कारण शंका होती है कि, घनी पुरुषभी
ता सुखी होता है फिर शांतसंकल्पकोही सुखरूप
किस प्रकार कहा ? तिसका समाधान करते हैं
कि पुरुष घन, घान्य, स्त्री और पुत्र आदि
अनेक पदार्थोंको प्राप्त करके अनेक प्रकारके
भोगोंकोही भोगता है, सुखरूप नहीं होता है,
स्योंकि उन भोगोंके नष्ट होनेपर फिर दुःख
प्राप्त होता है, इस कारण संपूर्ण संकल्पविकल्पोंका त्याग किय विना सुखरूप कढ़ापि नहीं
हो सकता॥ २॥

कर्त्तव्यदुःखमार्त्तण्डज्वालाद्यधाः न्तरात्मनः । कुतः प्रशमपीगृपधाः रासारमृते सखस् ॥ ३ ॥

रासारमृते सुख्य ॥ ३ ॥ अन्वयः-कर्त्तन्यदःसमार्त्तण्डन्बाळादग्धान्तरात्मनः प्रश्नमपीयूः पधारासारम् ऋतं सुखं कृतः ? ॥ ३ ॥

मिथ्यारूप जो संकल्प विकल्प हैं उनको तुच्छ जाननाही संकल्पविकल्पका त्याग है, जैसे वंध्यापुत्रको मिथ्यारूप जान लेनाही त्याग है क्योंकि मिथ्यारूप वस्तुका अन्य किसी प्रकारका। त्याग नहीं हो सकता, यह विषय अन्य रीतिस दिखात हैं नाना प्रकारके जो कर्म उन कर्मीस उत्पन्न होनेवाले जो दुःख वही हुआ सूर्यकी किरणोंका अत्यंत तीक्ष्ण ताप तिससे दग्ध हुंआ अंतः करण जिसका ऐसे पुरुपको संकल्प विकल्पकी शांतिरूप अस्-तथाराकी वृष्टिक विना सुख कहांसे हो सकता है।।३।।

भवोऽयं भावनामात्रो न किञ्चित्पर-मार्थतः । नास्त्यभावः स्वभावानां भावाभावविभाविनाम् ॥ ४ ॥

अन्त्रयः-अयम् भवः भावनामात्रः परमार्थतः किञ्चित् न (अस्ति ) भावाभावविभाविनाम् स्वभावानाम् अभावः न अस्ति ॥ ४॥

संसाररूपी विषको दूर करनेवाला होनेके कारण संकल्पविकल्पके शान्तिरूपको अमृत-

#### (.१६६) अष्टावकगीता।

क्रप करके वर्णन करते हैं कि यह संसार संकत ल्पमात्र है वास्तवदृष्टिसे एक आत्माके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, यहां वादी शंका करता है कि भावरूप जो दश्यमान जगत है सो नप्ट होनेक अनंतर अभावरूप शृन्य हो जाता है, इस प्रकार ती श्रून्यवादीका मत सिद्ध होता है **उत्तरमें श्रीग्ररु अष्टावकजी कहते हैं कि संक**ल्प-मात्र जगत्के नाश होनेक अनंतर सत्यस्वभाव-अखंडरूपसे विराजमान रहता है आत्मा इस कारण संसारका नाश होनेक तर शून्य नहीं रहता है, किंतु उस समय निर्विन कल्प केवळानंद्रूप मुक्त आत्मा रहता है ॥ ४ ॥

### न दूरं न च संकोचाछब्धमेवात्मनः पदम्।निर्विकल्पं निरायासं निर्वि-कारं निरंजनम्॥ ५॥

अन्वयः-निर्विकरुपम् निरायासम् निर्विकारम्, निरञ्जनम् आत्मनः यदम् न दूरम् न च संकोचात ( किन्तु ) रुब्धम् एव ( अस्ति ) ॥५॥

वादी प्रश्न करता है कि, संकल्पविकल्पकी निवृत्ति होतेही आत्माको अमृतत्वकी प्राप्ति किस प्रकार हो जाती है ? तहां कहते हैं आत्मस्वक्षप दूर नहीं है किंतु सदा प्राप्त है; और परिपूर्ण है, सदा संकल्पविकल्परहित है, निरायास कहिय अमक विनाही प्राप्त है, विकार जो जन्म और मृत्यु तिनसे रहित है और निरंजन कहिये माया (अविद्या) रूप उपाधि-रहित है, जिस प्रकार कंठमें घारण की हुई मणि भूलसे दूसरे स्थानमें ढूंढनेसे नहीं मिलती है और विस्मृतिके दूर होतेही कंठमें प्रतीत हो जाती है, तिसी प्रकार अज्ञानसे आत्मा दूर प्रतीत होता है परंतु ज्ञान होनेपर प्राप्तही है॥५॥

व्यामाहमात्रंविरतो स्वरूपादान-मात्रतः । वीतशोका विराजन्ते निरावरणदृष्टयः ॥ ६ ॥

अन्वयः-निरावरणदृष्टयः व्यामाहमात्रविरती स्वरूपादानमात्रतः वितशोकाः ( संतः ) विराजन्ते ॥ ६ ॥ तत्वज्ञानसे आत्मशाित होती है ऐसा जो शास्त्रकारोंका व्यवहार है सो किस प्रकार होता है? और यदि आत्मा नित्य प्राप्तही है तो गुरुके उपदेश और शास्त्राभ्यासकी क्या आवश्यकता है, तहां कहते हैं कि केवल अज्ञानरूपी मोहका परदा पड रहा है, तिससे आत्मस्वरूपका प्रकाश नहीं होता है; इस कारण सद्गुरुके उपदेशसे मोह-को दूर करके जिससे स्वरूपका निश्चय किया है, एसाजो ज्ञानी है, वह जगत्में शोभायमान होता है, और उसकी दृष्टिपर फिर माहरूपी परदा नहीं पडता है। ६।।

> समस्तं कल्पनामात्रमात्मा सुक्तः सनातनः । इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति वालवत ॥ ७॥

अन्वयः-समस्तम् कल्पनामात्रम्, आत्मा सनातनः मुक्तः धीरः इति विज्ञाय हि वालवत् किम् अभ्यस्यति ॥ ७ ॥

यह संपूर्ण जगत कल्पनामात्र है और आत्मा नित्यमुक्त है, ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानकर क्या वालककी समान सांसारिक व्यवहार करता है ? अर्थात् कदापि नहीं करता है ॥ ७॥

आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा-भावो च कल्पितो । निष्कामः किं विजानाति किं ब्र्ते च करोति किम् ॥ ८॥

अन्त्रयः-आत्मा त्रह्म भाषाभाषो च कल्पितो इति निश्चित्य विष्कामः (सन् ) कि विजानाति, कि बूते कि च करोति॥ ८॥

संपूर्ण कल्पनामात्र है, इस ज्ञानका मूल कारण जो तत्त्वंपदार्थका ऐक्यज्ञान उसीको कहते हैं कि आत्मा किहये; जीवात्मा जो 'त्वम' पदार्थ है और ब्रह्म तत्पदार्थ है, ये दोनों अभिन्न हैं और अधिष्ठानरूप ब्रह्मका साक्षा-त्कार होनेपर भाव, अभावरूप 'संपूर्ण घटादि हश्य पदार्थ किएत हैं ऐसा निश्चय करके निष्काम होता हुआ ज्ञानी क्या जानता है ? क्या कहता है ? और क्या करता है ! अर्थात् मनके त्रह्माकार होनेके कारण न कुछ जानता है न कुछ कहता है, ओर न कुछ करता हैं किंतु आत्मस्वरूपमें म्थित होता है ॥ ८ ॥

अयं सोऽहसयं नाहमिति क्षीणा विकल्पनाः। सर्वमात्मेति निश्चि-त्य तृष्णींसृतस्य योगिनः॥९॥

अन्त्रयः-सर्वम् आत्मा इति निश्चित्यं तूर्णांभूतम्य योगिनः अयम् सः अहम्, अयम् अहम् न इति विकन्पनाः श्लीणाः ( भवन्ति ) ॥ १॥

आत्मज्ञानसं मंपूर्ण कल्पना निवृत्त हो जाती हैं यह दिखात हैं। जिस पुरुपको मंपूर्ण जगत् त्रह्मरूप भासता है वह पुरुप मुनिवतह्मपी योगदशाको प्राप्त होता है, क्योंकि उस पुरु-पका मन वृत्तिगहित होकर त्रह्मके विषे एका-कार हो जाता है तदनंतर उस पुरुपको अपना तथा परका ज्ञान नहीं रहता है, अर्थात् में ध्यान करता हूं और दूसरा पुरुप अन्य कार्य करता है, यह अज्ञान दूर हो जाता है, तात्पर्य यह है कि. उस पुरुपकी कल्पनामाञ नष्ट हो जानी है ॥ १ ॥

न विक्षेपो न चैकाग्र्यं नातिबाधो न मृद्धता। न सुर्ख न च वा दुःख-सुपञ्चान्तस्य योगिनः॥ १०॥

अन्वयः -उपञ्चान्तस्य योगिनः विक्षेपः न, ऐकार यम् च न, खतिवोषः न, गडता न, सुलम् न वतः दुःखम् च न (भवति )॥१०॥

अव संकरपविकरपरहित पुरुपका स्वरूप दिखाने हैं, जो पुरुष संकल्पविकल्परहित दोकर शांतिको प्राप्त होता है, उस शांतस्वभाव योगीके मनको किसी वातका विश्रेप नहीं होता है, एकायता नहीं होती है. अत्यंत ज्ञान अथवा मृढता नहीं होती है, मुख नहीं होता है और दुःखभी नहीं होता है. क्योंकि वह केवल ब्रह्मा-नंदस्वरूप होता है ॥ १०॥

स्वाराज्ये मैक्ष्यवृत्तौ च लाभा-

#### 🛚 ( १७२ ) अष्टावक्रगीता।

# लाभे जने वने । निर्विकल्पस्वभा-वस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः ॥११॥

अन्वयः-निर्विकरुपस्वभावस्य यागिनः स्वाराज्यं भेक्ष्यवृत्ती स्वामास्य जने वन च विद्योपः न अस्ति ॥ ११ ॥

संकल्प और विकल्पसे रहित है स्वभाव जिसका ऐसे योगी (ज्ञानी) को स्वर्गका राज्य मिलनेसे, प्रारब्धकर्मानुसार प्राप्त हुए वस्तुसे तथा जनसमूहमें निवास होनेसे कुछ प्रसन्नता नहीं होती है और भिक्षा मांगकर निवीह करनेसे किसी पदार्थकी प्राप्ति न होनेसे तथा निर्जन स्थानमें रहनेसे कुछ अप्रसन्नता नहीं होती है क्योंकि उसका मन तो ब्रह्माकार होता है ॥१९॥

> क धर्मः क च वा कामः क चार्थः क विवेकिता। इदं कृतमिदं नेति इन्देर्मुक्तस्य योगिनः॥ १२॥

अन्वयः -इदम् कृतम्, इदम् न ( कृतम् ), इति द्वन्द्वेः मुक्तस्य योगिनः धर्मः क्रं,कामः च क्रं, अर्थः क्रं, वा विवेकिता च क्रः॥१२॥

यह किया, यह नहीं किया इत्यादि द्वंद्वींसे रहित योगीको धर्म कहां, अर्थ कहां और मोञ्जका उपायरूप ज्ञान कहा ? क्योंकि जन् धर्मादिका कारण अविद्या और संकल्पादिही नहीं होते तो धर्मादि किस प्रकार हो मकते हैं ॥ १२ ॥

कृत्यं किमपि नैवास्ति न कापि हदि गंजना । यथाजीवनसेवेह जीवन्मुक्तस्य योगिनः॥ १३॥

स्त्ययः-जीवस्कृत्तस्य योगिनः इह किम् अपि कृत्यम् । न एव अस्तिः (तथा ) गदि सा अपि गत्तना स् ( अस्ति ) वि.न्त यथाजीवनम् एव ( भवनि ) ॥ १३ ॥

जीवन्युक्त योगीको इस समारमें कुछभी करनेको नहीं होता है और हृदयके विर्पे कोई अनुरागही नहीं होता है, तथापि जीवनमुक्त पुरुप जीवनक हेतु अदृष्टके अनुसार कर्म करता है ॥ १३॥

क मोहः क चवा विश्वं क तद्या-नं क मुक्तता । सुर्वसंकलपसीमायां

#### विश्रान्तस्य महात्मनः ॥ १४ ॥

अन्त्रयः-सर्वेसङ्गल्पसीमायाम् विश्रान्तस्य महात्मनः माहः क्रश् विश्वस् का, तद्वत्रानम् का, वा मुक्तता च का॥ १८ ॥

संपूर्ण संकल्पोंकी सीमा कहिये अवधि जो आत्मज्ञान तिसके विषे विश्रामको प्राप्त होनेवा-ले योगीको मोह कहां ? और विश्व कहां ? और विश्वका चिंतन कहां ? तथा मुक्तपना कहां ? क्योंकि वह तो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥ १८ ॥ येन विश्वमिदं हृष्टं स नास्तीति करोत् वे । निर्वासनः किं कुरुत प्रयन्नि न प्रयति ॥ १५॥

अन्वयः - येन इट्स विश्वम् इप्टम् नः वे न अस्ति, इति करातु (यः ) पश्यत् अपि न पश्यति (सः ) निवासनः (सन् ) किम् क्रते ॥ १९॥

जिसने यह घटादि विश्व देखा है, वह कटा-चित् घटादि विश्व नहीं है ऐसा जाने, परंतु जो देखता हुआभी नहीं देखता है वह वास-नारहित होकर क्या करे ? अर्थात् कुछभी नहीं

अर्थात् जिसको वासनाओंका संस्कारही नहीं वह त्यांगही क्या करे॥ १५॥

येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्त-यंत् ॥ किं चिन्तयति निश्चिन्तो हिती-यं यो न पश्यति॥ १६॥

अन्वयः-नेन परम् ब्रह्म दृष्टम् सः अहं 'ब्रह्म ' इति चिन्तयेत्रः यः ( तु ) द्वितीयम् न पश्यिन ( सः ) निश्चिन्तः ( सन् ) किम् चिन्तयति ॥ १६ ॥

जो पुरुष परब्रह्मको देखे, वह 'में ब्रह्म हूं ' ऐसा चिंतन करे और जो द्वितीयको देखताही नहीं है, वह निश्चिन्त होकर क्या चिन्तन करेगा ? अर्थात् कुछभी चिन्तन नहीं करेगा, अर्थात् जिसकी द्वैतदृष्टि नहीं है उसे ब्रह्मंचितन करनेकोभी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १६॥

दृष्टो यनात्मविक्षेपो निरोधं कुरुते त्व-सौ । उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्यामा-वात्करोति किम् ॥ १७॥

#### (१७६) अष्टावऋगीता।

अन्त्रयः-येन आत्मविक्षंपः दृष्टः असी तु निराधम् कुरुते. उद् ।र तु विक्षिंतः न भवति, (सः ) साध्याभावाद किम् करोति ?॥ १७॥

अंतःकरणका विक्षेप जिस प्रक्षिक देखनेमें आता हो वह मनको वशमें करनेका उपाय करे और जो सर्वत्र एक महाकोही देखता है, उसके तो विक्षेप हेही नहीं उसको कुछ साधने योग्य नहीं होता है इस कारण वह कुछ साधनभी नहीं करता है ॥ ३७॥

्धीरो लोकविपर्यस्तो वर्त्तमानोऽपि लोकवत्। न समाधि न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पञ्चिति॥ १८॥

अन्वयः-छोकविर्पैर्यस्तः धीरः छोकवत् वत्तेमानः आपि स्वस्यः समाधिम् विक्षपम् न (तथा) छपम् (च) न पश्यति ॥ १८ ॥

संसारके विक्षेपोंसे रहित घीर पुरुप संसारी पुरुषकी समान वर्ताव करता हुआभी अपने विपें समाधिको नहीं मानता है, विक्षेप नहीं मानता है, तथा किसी कार्यमें आसिक भी नहीं मानता है। १८॥

## भावाभाविवहींनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुंघः । नैव किञ्चित्कृतं तेन लोक-दृष्ट्या विकुर्वता ॥ १९॥

अन्वयः-गः बुधः तृप्तः भावाभावाविहीनः (तथा ) निहाँसारंः (भवति ) छोकदृष्ट्या विकुर्वता (अपि ) तेन किञ्चित् एव कृतम् ॥ १९॥

जो ज्ञानी है वह अपने आनंदसे परिपूर्ण रहता है; इस कारण किसीकी स्तुति निंदा नहीं करता है. लोक तो यह देखते हैं कि ज्ञानी अनेक प्रकारकी किया करता है, परंतु ज्ञानी आस-किपूर्वक कोईभी किया नहीं करता है, क्योंकि ज्ञानीका अभिमान नहीं होता है ॥ १९॥

प्रवृत्ती वा निवृत्ती वा नैव धीरस्य दुर्ग्रहः।यदा यत्कर्त्तुमायाति तत्कृ-त्वा तिष्ठतः सुखस्र ॥ २०॥

अन्वयः-यदा यत् कर्तुम् आयाति तत् सुखम् कृत्वा तिष्ठतीः जीएस्य प्रवृत्ती वा निवृत्ती दर्प्रहः न एव ( भवति ) ॥ २० ॥ ः प्रारब्धके अनुसार जो प्रवृत्त अथवा निवृत्त कर्म जब करनेमें आवे, उसको अनायसहीमें करके स्थित होनेवाले धीर पुरुषको प्रवृत्तिके विषे अथवा निवृत्तिके विषे दुराग्रह नहीं होता है॥ २०॥

्विर्वासनो निरालम्बःस्वच्छन्दो सुक्तः बन्धनः।क्षिप्तः संस्कारवातेन चेष्टते . जुष्कपर्णवत्॥ २१॥

ं अन्वयः-निर्वासनः निरालम्बः स्वच्छंदः मुक्तवधनः (ज्ञानी) संस्कारवातेन क्षिप्तः (सन् ) शुष्कपणेवन् चेष्टते ॥ २१ ॥

यहां वादी शंका करता है कि, तुम तो ज्ञानीको वासनारहित कह रहे हो फिर वह प्रवृत्त अथवा निवृत्त कमें किस प्रकारसे करता है ! तहां कहते हैं कि, ज्ञानी वासनारहित है, ज्ञानीको किसीका आधार नहीं लेना पडता है, इस कारणहीं स्वाधीन होता है, तथा ज्ञानीको राग देष नहीं है परंतु प्रारव्धके अनुसार प्राप्त होता है, उसको करता है जिस प्रकार पृथ्वीके उपर पड़े हुए सूखे पत्तोंमें कहां जानेकी अथवा स्थित होनेकी वासना (सामर्थ्य) नहीं होती है परंतु जिस दिशाका वायु आता है उसी दिशाको पत्ते उड़ने लगते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी प्रारम्थके अनुसार भोगचेष्टा करताहै २१॥ असंसारस्य तुकापि नहर्षों न विपादता। स ज्ञीतलसना नित्यं विदेह इव राजते २२

अन्वयः-रासंसारस्य तु क्ष अपि हर्षः न ( भवाते ), विपादनः ( च) न (भवति) निल्यम् ज्ञीतळमनाः सः त्रिवंहः इव राज्तं॥२२॥

जिसके संसारके हेतु संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं, इस असारी प्रकार न हर्प होता है न विपाद होता है अर्थात् उसके चित्तमें हर्प आ-दि छः उर्धि नहीं उत्पन्न होती हैं, वह नित्य शीतल मनवाला मुक्तकी समान विराजमान होता है ॥ २२ ॥

कुत्रापि न जिहासास्ति नाशो

## वापि न कुत्रचित्। आत्मारामस्य धीरस्य शीतला छतरात्मनः॥२३॥

अन्वयः-शीतला=छतरात्मनः आत्मारामस्य धारस्य कुत्र अपि जिहासा न ( अस्ति) वा कुत्रचित अपि नाद्यः न ( अस्ति )॥२३॥

जो पुरुष आत्माके विषे रमण करता है वह धीरवान होता है और उस पुरुषका अंतः करण परम पवित्र और शीतल होता है उसको किसी वस्तुके त्यागनकी इच्छा नहीं होती है, और कि-सी वस्तुक प्रहण करनेकीभी इच्छा नहीं होती है क्योंकि उस ज्ञानीके राग द्वेपका लेशमात्रभी नहीं होता है और उस ज्ञानीको कहीं अनर्थभी नहीं होता है, क्योंकि अनर्थका हेतु जो अज्ञान सो उसके विषे नहीं होता है ॥ २३ ॥

प्रकृत्या शून्याचित्तस्य कुर्वतोऽस्य यहच्छया। प्राकृतस्येव धीरस्य न मानो नावमानता ॥ २४॥

अन्त्रयः-मकुत्या जुःयीक्त्तस्य प्रकृतभ्य इव यहक्त्या कुर्वतः अस्य मानः न ( वा ) अवमानता न ॥ २७॥ स्वभावसंही जिसका चित्त संकल्पविकलपहरप विकारसे रहित है और जो प्रारम्धानुसार प्रवृत्त निवृत्त कर्मोंको अज्ञानीकी समान करता है, ऐसे धीर कहिये ज्ञानीको मान और अपमानका अनुसंधान नहीं होता है ॥ २४ ॥

कृतं देहेन कमेंदं न मया शुद्धरू-पिणा । इति चिन्तानुरोधी यः चुर्वन्नपि करोति न ॥ २५॥

अन्वयः-इदम् कर्म देहेन कृतम् ग्रुद्धस्त्रिणा मया न (कृतस्) सः इति चिन्तानुरोधी (सः) कुर्वन् अपि न करोति ॥ २५ ॥

संपूर्ण कर्म किया दह करता है में नहीं करता हूं क्योंकि में तो शुद्ध हुए साक्षी हूं इस प्रकार जो विचारता है वह पुरुष कर्म करता हुआभी वंधनको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसको कर्म करनेका अभिमान नहीं होता है।। २५॥

अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि वालि-

### शः। जीवन्युकः सुखी श्रीमानः संसरत्नपि शोभते ॥ २६॥

अन्त्रयः-जीवन्युक्तः अतहादी इव कुरुते, (तथा) आपि वालिकः न भवेतं (अतः एव ) संसरत् अपि सुखी श्रीमान जीमते ॥२६॥

किये हुए कार्यको "में करता हूं" ऐसे नहीं कहता हुआ जीवनमुक्त पुरुष कार्यको करता हुआभी मूर्ख नहीं होता है, क्योंकि अंतः करणके विषे ज्ञानवान होता है इस कारणही संसारके ज्यवहारको करता हुआभी भीतर सुखी और शोभायमान होता है ॥ २६॥

नानाविचारसुश्रान्तो धीरो विश्रा-न्तिमागतः। न कल्पते न जाना-तिन शृणोति न पश्यति॥२७॥

सन्वयः-नानाविचारसुश्रान्तः विश्रान्तिम् आगतः धीरः न करते न जानाति न शुणाति न पश्यति ॥ २७ ॥

नाना प्रकारके संकल्पविकल्परूप विचारोंसे रहित होकर भारमाके विषे विश्रामको प्राप्त हुआ भीर कहिये ज्ञानी पुरुष संकल्पविकल्परूप मनकं व्यापारको नहीं करता है, और न जानक ता है तथा बुद्धिके व्यापारको नहीं करता है, शब्दको नहीं सुनता है, द्धपको नहीं देखता है। अर्थात इंद्रियमात्रके व्यापारको नहीं करता है। क्यों कि उसे कर्तृत्वका अभिमान कदापिश् नहीं होता है।। २०॥

असमाधेरविक्षेपात्र सुमुक्षुर्न चे-तरः। निश्चित्यकल्पितं पञ्चन्त्र-स्रवास्ते महाज्ञायः॥ २८॥

अन्वयः-(ज्ञानी) असमायः मुमुद्धः न अविश्लेषात् इतरः च् न (स्वेम्) कन्तिपतम् (इति) निश्चित्य पश्यन् (अपि) -महोद्ययः ब्रह्म एव आरते ॥ २८॥

ज्ञानी मुमुश्च नहीं होता है, क्योंिक समाधि नहीं करता है और बद्धभी नहीं होता है, क्यों-कि ज्ञानीके विषें विक्षेप कहिये देत अम नहीं। होता है, किंतु यह संपूर्ण दृश्यमान जगत्। कल्पित है ऐसा निश्चय करके तदनंतर बाधित। प्रपंचकी प्रतीतिसे देखता हुआभी निर्विकार चित्त होता है इस कारण साक्षान् त्रझस्वरूपं ढोकर स्थित होता है ॥ २८ ॥

यस्यान्तः स्यादहङ्कारो न करोति करोति सः। निरहङ्कारधीरेण न किञ्चिद्धि कृतं कृतम्॥ २९॥

अन्वयः-यस्य अन्तः अहङ्कारः स्यात् सः न करांति ( अपि ) ऋरोति निरहङ्कारभीरेण हि कृतम् (अपि) किञ्चित् न कृतस्॥२९॥

तहा वादी शंका करता है कि, संसारकों देखता हुआभी ब्रह्महप किस प्रकार हो सकता है तिसका समाधान करते हैं कि, जिसके अंतःकरणके विषे अहंकारका अध्यास होता है, वह पुरुष लोकहिसे न करता हुआभी संकल्पविकल्प करता है क्योंकि उसको कर्तृ-तका अध्यास होता है और अहंकारमहित जो धीर कहिये ज्ञानी पुरुष है, वह लोकहिएसे कार्य करता हुआभी अपनी हिएसे नहीं करती

है क्योंकि उसको कर्तृत्वका अभिमान नहीं होता है॥ २९॥

> नोहियं न च सन्तृष्टमकर्त्रपन्द-वर्जितम्। निराशं गतसन्देहं चित्तं मुक्तस्य राजते ॥ ३०॥

अन्त्रयः-मुक्तस्य चित्तप् उद्दिग्नम् न ( भवति ) सन्तुष्टम् चन ( भवति ) अकृर्यस्त्रार्जेतम् निराशुम् गतसन्दहम् राजते ॥ ३० ॥

जो जीवन्मुक्त पुरुष है उसके चित्तमें कभी इद्देग (घवडाहट) नहीं होता है तिसी प्रकार संतोष थी नहीं होता है, क्योंकि कर्तापनेके अभिमानका उसके विषे लेशभी नहीं होता है, तिसी-प्रकार उसको आशा तथा संदेहभी नहीं होता है, क्योंकि वृंह तो सदा जीवन्मुक्तही है ॥ ३०॥

्र निध्यति चेष्टितं वापि यचितं न प्रवर्तते । निर्निमित्तमिदं किन्त निध्यायति विचेष्टते ॥ ३१ ॥

#### (१८६) अष्टावक्रगीता।

अन्वयः-यिचित्तम् निर्ध्योतुम् अपिवा चेष्टिनुस् न प्रवर्तते किन्तु-इद्म् निर्निमित्तम् निर्ध्योयति विचेष्टतं ॥ ३१ ॥

जिस ज्ञानीका चित्त कियारहित होकर .
स्थित होनेको अथवा संकर्प विकल्पादिरूप
चेष्टा करनेको प्रवृत्त नहीं होता है, परंतु ज्ञानीका चित्त निमित्त किहुये संकल्पविकल्परहित
होकर आत्मस्वरूपके विषे निश्चल स्थित
होता है तथा अनेक प्रकारकी संकल्परूप
चेष्टाओं करता है।। ३१।।

तत्त्वं यथार्थमाकण्यं मन्दः प्रान्त्रोति मुढताम्।अथवा याति संकान्वममुढः कोऽपि मृढवत् ॥ ३२॥

अन्वयः-मन्दः यथार्थम् तत्त्वम् आकर्ण्यं मूडतःम् प्राप्नोतिः अथवा संकोचम् आयाति कः अपि अमूढः ( अपि ) मूडवत् भवति )॥ ३२ ॥

कोई अज्ञानी श्रतिसे यथार्थ तत्त्व (तत् और त्वम् पदार्थके कल्पित भेद ) को श्रवण करके असंभावना और विपरीत भावनाओं के द्वारा अर्थात संश्रय और विपर्यय करके मृहताको प्राप्त होता है, अथवा तत्त्वम् पदार्थके भेदको जाननक निमित्त संकोचन कहिय चित्तकी समायि लगाता है और कोई ज्ञानीभी बाहरकी गतिस मृहकी समान बाहरके व्यवहारोंको करता है॥ ३२॥

एकाग्रता निरोधो वा मृहैरभ्यस्यते भृशस् । धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः ॥ ३३ ॥

अन्तयः-मूर्वः एकायता वा निरोधः भृञ्जम् अभ्यरयते स्वपङ्के स्थितः धीराः सुप्तदत् कृत्यम् न पश्यन्ति ॥ ३३ ॥

जो देहाभिमानी मूर्ख हैं वे मनको वशमें करनेके अर्थ अनेक प्रकारका अभ्यास करते हैं परंतु उनका मन वशमें नहीं होता है और जो आत्मज्ञानी धर्यवान पुरुष है वह आत्मस्वरू-पके विषे स्थितिको प्राप्त होता है उसका मन तौ स्वभावसेही वशीभृत होता है, जिस प्रकार निद्राके समयमें मनकी चेष्टा वन्द हो जाती है, तिसी प्रकार ज्ञान होनेपर मनकी चेष्टा बंद हो जाती है, क्योंकि अद्भैतात्मस्वह्रपक ज्ञानस असमात्रकी निवृत्ति हो जाती है ॥ ३३॥

अप्रयतात्प्रयताद्वा मृद्धा नाप्नोति निर्दृतिम् । तत्त्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः॥ ३४॥

अन्ययः-मृदः अप्रयतात् वा प्रयंतात् (अपि ) निर्वृतिम् क भाष्रोति प्राज्ञः तत्त्वनिश्चयमात्रेण निर्वृतः भवति ॥ ३४ ॥

जो मूढं पुरुष है और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है वह अनेक प्रकारका अभ्यास करके मनको जशमें करे अथवा न करे तौभी जंसको नियृत्तिका सुख नहीं प्राप्त होता है, और आत्मज्ञानी है जसने तो ज्योंही आत्म-स्वद्धपका निश्चय किया कि,वह परम नियृत्तिक सुखको प्राप्त होता है ॥ ३८॥ रहाई बुद्धं प्रियं पूर्ण निष्प्रपञ्चं निराम-

### यम्। आत्मानं तं न जानन्ति तत्रानः भ्यासपरा जनाः॥ ३५॥

अन्त्रयः-तत्र अभ्यासपराः जनाः शुद्धम् बुद्धम् प्रियम् पूर्णवः निष्प्रपश्चम् निरामयम् तम् आत्मानम् न जानन्ति ॥ ३५॥

सद्धरु और वेदांतवाक्योंकी शरण लिये विना देहाभिमान दूर नहीं होता है तिस देहा-भिमानसे मन जगत्के विषे आसक्त रहता है, तिस कारण वह पुरुष आत्मस्वरूपको नहीं जानता है क्योंकि आत्मस्वरूप तो शुद्ध है, चैतन्यस्वरूप है और आनंदरूपपरिपूर्ण, संसा-रकी उपाधिसे रहित तथा त्रिविधतापरहित है, इस कारण देहाभिमानी पुरुषको उसका ज्ञान नहीं होता है।। ३५।।

नाप्नोति कर्मणा मोक्षं विमूढोऽ-भ्यासरूपिणा। धन्यो विज्ञानसाः त्रेण सुक्तस्तिष्ठत्यविकियः॥ ३६॥

#### (१९०) अष्टावकगीता।

अन्वयः-विमूदः अभ्यासरूपिणा कर्मणा मोक्षम् न आमोति धन्यः विज्ञानमात्रेण अविकियः मुक्तः तिष्ठति ॥ २६ ॥

जो पुरुप देहाभिमानी है वह योगाभ्यासरूप कर्म करके मोक्षको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि कर्ममात्रसे मोक्षप्राप्ति होना दुर्लभ है. सोंई श्रुतिमेंभी कहा है कि "न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमान्जः "योगाभ्यास आदि कर्मसे मोक्ष नहीं होता है, संतान उत्पन्न करनेसे मोक्ष नहीं होता है, धन प्राप्त करनेसे ्रमोक्ष नहीं होता है, चिद् किन्ही ज्ञानियोंको मोक्षकी प्राप्ति हुई है तो देहार्भियानके त्याग-सेही हुई है इस कारण कोई भाग्यवान् विरला पुरुषही आत्मज्ञानकी प्राप्तिमात्रसे त्याग दिये हैं संपूर्ण संकरप विकरपादि जिसने ऐसा होकर मुक्त हो जाता है ॥ ३६॥

> मृढो नाप्नोति तद्रह्म यतो भवितु-मिच्छति। अनिच्छन्नपि धीरो हि परत्रह्मस्वरूपभाक् ॥ ३७॥

अन्वयः-यतः मूढः हहा भवितुम् इच्छति न (अतः) तत् न -आप्रोति हि धीरः अनिच्छन् अपि परब्रह्मस्वरूपभाक् भवति॥३७॥

मृद्धुरुष योगाभ्यासहर कम करके ब्रह्महर्ष होनेकी इच्छा करता है, इस कारण ब्रह्मको नहीं प्राप्त होता है ओर ज्ञाता तो मोक्षकी इच्छा न करता है तौभी परब्रह्मके स्वह्मपको प्राप्त होता है क्योंकि उसका देहाभिमान दूर हो गया है ॥ ३७॥

निराधारा ग्रहव्यमा मृदाः संसार-पोषकाः। एतस्यानर्थमृत्रस्य मूल-च्छेदः कृतो बुधैः ॥ ३८॥

अन्त्रयः-मूढाः निराधाराः श्रहत्यश्राः संसारपोपकाः ( भवंति ) क्रुधेः अनर्थमूळस्य एतस्य मूलच्छेदः कृतः ॥ ३८ ॥

मूढ जो अज्ञानी पुरुष हैं वे सद्धर और वेदांतवाक्यों के आधारके विनाही केवल योगाभ्यासहूप कर्म करकेही में मुक्त हो जाऊंगा इस प्रकार निरर्थक दुरायह करनेवाले और संसारको पुष्ट करनेवाले होते हैं, संसारको दूर करनेवाला जो ज्ञान जिसका उनके विषे लेशभी नहीं है और ज्ञानी पुरुप जो हैं उन्होंने जन्म-मरणस्प अनर्थके मुलकारण इस संसारको ज्ञानके द्वारा मुलसही छेदन कर दिया है॥३८॥

न शान्ति लभते मृद्धो यतः शामि-तुमिच्छति।धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्यः सर्वदा शान्तमानसः॥ ३९॥

अन्वयः-यतः मूढः ज्ञामितुम् इच्छति ( अतः ) ज्ञान्तिम् न लभतेः घीरः तत्त्वम् विनिश्चित्य सर्वदा ज्ञान्तमानसः (भवति) ॥३९॥

जो मृढ कहिये देहाभिमानी पुरुष है वह योगाभ्यासके द्वारा शांतिकी इच्छा करता है, परंतु योगाभ्याससे शांतिको प्राप्त नहीं होता है, श्रीर ज्ञानी पुरुष आत्मतत्त्वका निश्चय करके सदा शांतमन रहता है।। ३९॥

कात्मनो दर्शनं तस्य यहृष्टसव लम्बते । धीरास्तं तं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययस् ॥ ४०॥ अन्त्रयः-यत् दृष्टम् अवलम्बतं तस्य आत्मनः दृर्शनम् कः सैः धीराः तम् पश्यन्ति ( किन्तु ) तम् अन्ययम् आत्मानस् पश्यन्ति ॥ ४० ॥

जो अज्ञानी पुरुष दृष्ट पदार्थोंको सत्य मानता है, उसको आत्मदर्शन किस प्रकार हो। सकता है ? परंतु धेर्यवान पुरुष तिन दृष्ट पदा-थोंको सत्य नहीं मानता है किंतु एक अवि-नाशी आत्माको देखता है ॥ ४०॥

क निरोधो विमृदोऽस्य यो निर्वन्धं करोति वै । स्वारामस्येवधीरस्य सर्वदासावङ्गियः॥ ४१॥

अन्वयः यः वे निर्वन्थम् करोतिः (तस्य ) विमूदस्य निरोधः कः; स्वारामस्य धीरस्य एव असी सर्वदा अकृत्रिमः (भवति)॥४९॥

जो मूढ देहाभिमानी पुरुष झुष्क चित्तनि-रोधके विषे दुरायह करता है, तिस मूढके चित्तका निरोध किस प्रकार हो सकता है? अर्थात् उसके चित्तका निरोध कदापि नहीं हो. सकता है, क्योंकि समाधिके अनंतर अज्ञा- नीका चित्त फिर संकल्पिकल्पयुक्त हो जाता है और आत्माराम धीर पुरुषके चित्तका निरोध स्वाभाविकही होता है; क्योंकि उसका चित्त संकल्पादिरहित निश्वल और ब्रह्माकार होता है ॥ ४९ ॥

भावस्य भावकः कश्चिन्न किञ्चिद्धाः वकोऽपरः । उभयाभावकः कश्चिदेः वमेव निराकुलः ॥ ४२ ॥

अन्वयः-कश्चित् मावस्य भावकः अपरः न किञ्चित् भावकः एवस् कश्चित् उभयाभावकः एव निराक्तुलः आस्ते ॥ ४२ ॥

कोई नैयायिक आदि ऐसा मानते हैं कि, यह जगत वास्तवमें सत्य है और कोई झून्यवा-दी ऐसा मानते हैं कि, कुछभी नहीं है और हजा-रोमें एक आदमी आत्माका अनुभव करनेवाला अभाव और भाव दोनोंको न मानकर स्वस्थिचि-त्तवाला रहता है ॥ ४२ ॥

गुद्धमृद्दयमातमानं भावयन्ति कु-

#### षापाटीकासहिता। (१९५)

### बुद्धयः। न तु जानन्ति संमोहाद्या-वजीवंमनिष्टताः॥ ४३॥

अन्त्रयः-कुबुद्धयः शुद्धम् अद्यम् आत्मानम् भावयन्ति, जानन्ति तु न, संमोहात् यावर्जीवम् अनिर्वताः ( भवन्ति ) ॥४३ ॥

मृढबुद्धि अर्थात् देहाभिमानी पुरुप आत्मान का चिंतन करते हैं,परंतु जानते नहीं क्योंकि मोन इसे युक्त होते हैं.इस कारणही जनमभर उनकी संकल्पविकल्पोंसे निवृत्ति नहीं होती है,अतए-व संतोषकोभी नहीं प्राप्त होते हैं॥ ४३॥

मुमुक्षोर्बुद्धिरालम्बमन्तरेणन वि-द्यते। निरालम्बेव निष्कामा बुद्धि-र्मुक्तस्य सर्वदा ॥ ४४ ॥

अन्वयः-मुमुक्षोः द्वाद्धिः आलम्बम् अन्तरेण न विद्यते, सुक्तस्यः ब्राद्धिः संबद्धा निरालम्बा निर्फामा एव ॥ ४४ ॥

जिसको आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ है। ऐसे मुमुक्षुपुरुपकी दुद्धि संघर्मकवस्तुरूप आ-'अयके विना नहीं होती है और जीवनमुक्त पुरु- षकी बुद्धि सिक्तिविषयमेंथी इच्छाराहित और सदा निरालम्ब (निर्विशेष आत्मानुरूप ) होती है ॥ ४४॥

विषयदीपिनो वीक्ष्य चिकताः श्र-रणार्थिनः। विशन्ति झटिति कोडं निरोधेकाग्रसिद्धये॥ ४५॥

अन्वयः-विषयहीपिनः वक्ष्यि चाकिताः श्ररणार्थिनः (सूदाः) निरोधेकात्रासिद्धये झाँग्रेति क्रोडम् विशन्ति ॥ ४५]॥

विषयहर व्याघको देखकर भयभीत हुए, रक्षाकी इच्छा करनेवाले अज्ञानी पुरुषही जल्दी-से चित्तका निरोध और एकायताकी सिद्धिके अर्थ गुहाके भीतर चुसते हैं, ज्ञानी नहीं चुसते हैं॥ ४५॥

निर्वासनं हरिं दृष्टा तृष्णीं विषयद्गितः। गलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः अन्वयः-विषयद्गित्तनः निर्वासनम् हरिम् दृष्ट्या न शक्तः (सन्तः) वृष्णीम् प्रवायन्ते ते कृतचाय्यः सेवन्ते ॥ ४६॥ वासनारहित पुरुषह्म सिंहको देखकर विषयह्मपी हस्ती असमर्थ होकर चुपचाप भाग जाते हैं और तिस वासनारहित पुरुषको आकार्पत होकर स्वयं सेवन करते हैं॥ ४६॥

न मुक्तिकारिकां धत्ते निःशंको युक्तः मानसः । पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिन्नन्नशस्ते यथामुखम् ॥ ४७॥

अन्वयः-निःशङ्कः युक्तमानसः ( ज्ञानी ) मुक्तिकारिकां न धते (किन्तु ) पश्यन् जृण्यन् स्पृशन् -भिन्नन् अश्नन् ययासुखम् भास्ते ॥ ४७ ॥

निःशंक ओर निश्वल मनवाला ज्ञानी यम नियम आदि योगिकयाको आग्रहसे नहीं करता है, किन्तु देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, संघता हुआ ओर भोजन करता हुआभी आत्मसुखके विषेही निसम रहता है॥ ४७॥

# बम्तुश्रवणमात्रेणशुद्धबुद्धिर्निगकुलः । नैवा-चारमनाचारमोदास्यं वा न पश्यति॥१८॥

अन्त्रयः-वस्तुश्रशणमात्रेण शुद्धबुद्धिः निराकुरुः ( ज्ञानी ) स्माचारम् अनाचारम् वा सीदास्यम् न एव पश्यति ॥ ४८ ॥

गुरु और वेदांतवाक्यों द्वारा चैतन्यस्वरूप आत्माके श्रवणमात्रसे हुआ है परिपूर्ण आ-त्माका सांक्षात्कार जिसकों और निराकुल अर्थात् अपने स्वरूपके विषे स्थित ज्ञानी आचारको वा अनाचारको अथवा उदासीनता इनकी ओर दृष्टि नहीं देता है क्योंकि वह त्रझा-कार होता है ॥ ६८॥

यदा यत्कर्त्तमायाति तदा तत्कु-स्ते ऋजुः । शुभं वाप्यशुभं वापि तस्य चेष्टा हि बालवत् ॥ ४९ ॥

अन्वयः-यदा यत वा आपि शुभम अपि वा अशुभम् कर्त्तम् आयाति तदा तत् कलुः ( सन् ) कुरुते ( यतः ) हि.तस्य वैष्ठा बास्टर् ( सवति ॥ ४९ ॥ अब जो शुभ अथवा अशुभ कर्म प्रारव्धा
नुसार करना पडता है, उसको आप्रहरहित.
होकर करता है क्योंकि तिस जीवन्मुक्त ज्ञानीकी चेष्टा बालककी समान होती है, अर्थात्
वह प्रारव्धानुसार कर्म करता है रागद्वेषसे नहीं
करता है ॥ ४९॥

स्वातन्त्र्यात्मुखमाप्नोति स्वात-न्त्र्याह्नभते परम् । स्वातन्त्र्यान्नि-वृतिंगच्छेत्स्वातन्त्र्यात्परमं पदम ५०

अन्वयः-स्वातन्ज्ञ्यात् सुखम् आप्राति, स्वातन्ज्ञ्यात् परम् रूभते स्वातन्ज्ञ्यात् निर्वृतिं गच्छेत्, स्वातन्ज्ञ्यात् परमम् पद्म् ( प्राप्नुयात् ) ॥ ५० ॥

रागद्वेपराहित पुरुष सुखको श्राप्त होता है, परम ज्ञानको श्राप्त होता है और नित्य सुखको श्राप्त होता है तथा आत्मस्वरूपके विषे विश्रामको श्राप्त होता है ॥ ५०॥

अकर्त्तत्वमभोक्तवं स्वात्मनो

### मन्यते यदा। तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ता श्चित्तवृत्तयः॥ ५१॥

अन्वयः-यदा स्वात्मनः अकर्तृत्वम् अमोक्तृत्वम् मान्यते तदा युव ( अस्य ) समस्ताः चित्तवृत्तयः क्षीणाः भवन्ति ॥ ५१ ॥

जब पुरुष अपने निषें कर्तापनेका और भोकापनेका अभिमान त्याग देता है तबही उस पुरुषकी संपूर्ण चित्तकी वृत्ति क्षीण हो जाती हैं॥ ५३॥

उच्छृंखलाप्यकृतिका स्थितिर्धी-रस्य राजते। न तु सस्पृहचित्तस्य हा तिर्मुदस्य कृत्रिमा॥५२॥

अन्वयः भीरस्य उच्छंखला आपे अकृतिका स्थितिः राजते; सस्पृह्मचित्तस्य मूडस्य कृतिमा शांतिः तु न (राजते) ॥ ५२॥

जो पुरुष निःस्पृहचित्त होता है उस धर्य-वान ज्ञानीकी स्वामाविक शांतिरहितमी स्थिति शोभायमान होती है और इच्छासे आकुल है चित्त जिसका ऐसे अज्ञानी पुरुषकी बनावटी शांति शोभित नहीं होती है ॥ ५२ ॥

### विलसंति महाभोगैर्विशन्ति गिरि॰ गह्मरान् । निरस्तकल्पना धीरा अवदा सुक्तबुद्धयः॥ ५३॥

अन्वयः-अबद्धाः मुक्तबुद्धयः निरस्तकल्पनाः धीराः महाभोगैः विष्ठसंति गिरिगडरान् विञ्चान्ति ॥ ५३ ॥

जिन ज्ञानियोंकी कल्पना निवृत्त हो गई है, जो आसिकरिहत हैं, तथा जिनकी बुद्धि अभिमानरिहत है वे ज्ञानी पुरुष कभी प्रारब्धा-नुसार प्राप्त हुए भोगोंसे विलास करते हैं और कभी प्रारब्धानुसार पर्वत और वनोंके विषे विचरते हैं॥ ५३॥

श्रोत्रियं देवतां तीर्थमंगनां सूपतिं प्रियम् । दृष्टा सम्प्रुज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना ॥ ५४॥

अन्वयः-श्रोत्रियम् देवताम् तीर्थम् सम्पूज्य (तथा ) अङ्गनाम् भूपतिम् प्रियम् दृष्ट्वा धीरस्य हृद्दिका अपि वासना न (जायते)॥५४॥

वेदपाठी ब्राह्मण और देवताकी प्रतिमा तथा तीर्थका पूजन करके और सुन्दर स्त्री राजा और मियं पुत्रादिको देखकरभी ज्ञानीके हृदयमें कोई वासना नहीं उत्पन्न होती है ॥ ५४ ॥

मृत्यैः पुत्रेः कलत्रेश्च दौहित्रेश्चा-पिगोत्रजेः। विहस्य धिकृतो योगी न याति विकृतिंमनाक् ॥ ५५॥

अन्वयः-योगी भृत्येः पुत्रेः करुत्रेः दोहिन्नैः च अपि च गोत्रजैः विहस्य धिक्कृतः (अपि ) मनाक् विकृतिम् न याति ॥ ५५ ॥

सेवक स्त्री पुत्र दोहित (धेवते) और अन्य गोत्रके पुरुषभी यदि योगीका डपहास करें या धिकार देवें तो उसका मन किंचिनमात्रभी क्षोभको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उस ज्ञानी-का मोह दूर हो जाता है ॥ ५५॥

सन्तुष्टोऽपि न सन्तुष्टः स्विन्नोऽपि न च सिद्यते । तस्याश्चर्यद्शां तां तां तादृशा एव जानते ॥ ५६ ॥

अन्वयः-(योगी ) सन्तुष्टः आपि सन्तुष्टः न ( भवति );

#### भाषाटीकासहिता। (२०३)

रिंद्रः अपि च न खिदाते; तस्य तां तां ताहशाम् आश्वर्यदृशान्। ताहशः एव जानते ॥ ५६ ॥

ज्ञानी लोकदृष्टिसं संतोपयुक्त दीखता हुआभी संतोपयुक्त नहीं होता है और लोक-दृष्टिसे खिन्न दीखता हुआभी खिन्न नहीं होता है, ज्ञानीकी इस प्रकारकी दशाको ज्ञानीही जानते हैं॥ ५६॥

### कर्त्तव्यतेव संसारा न तां पश्यन्ति सुरयः । ग्रन्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयाः॥ ५७॥

अन्वयः-संसारः कर्त्तव्यता एव, शून्याकाराः निराकाराः निर्विकारा निरामयाः सूरयः ताम् न पश्यन्ति ॥ ५७ ॥

कर्तव्यता कहिये मेरा यह कर्तव्य है इस प्रकारका जो कार्यका संकल्प है सोई संसार है परंतु संपूर्ण विश्वके नाश होनेपरभी जो वर्त-मान रहते हैं और जो निराकार कहिये घटा-दिकेसे आकारसे रहित हैं और जो सर्वत्र आत्महाष्टि करनेवाले तथा संकल्पविकलपहूपी रोगसे रहित हैं वे कदापि कर्तव्यताको नहीं देखते हैं अर्थात किसी कार्यके करनेका संकरण नहीं करते हैं ॥ ५७॥

अकुर्वन्निप संक्षोमाह्यमः सर्वत्र मृदधीः। कुर्वन्निप तु कृत्यानि कुशलोहि निराकुलः॥५८॥

अन्वयः-मूढवाः अकुर्वन् अपि सर्वत्र संक्षोमात व्ययः ( भवति ); हि कुराङः तु कुःयानि कुर्वन् अपि निराकुङः ( भवति ) ॥ ५८ ॥

अज्ञानी पुरुष कर्मोंको न करता हुआभी सर्वत्र संकल्पिकल्प करनेके कारण व्यत्र रहता है; और ज्ञानी कार्योंको करता हुआभी निर्विकाराचेत्त रहता है क्योंकि वह तो आत्म-सुखके विषे विराजमान होता है ॥ ५८ ॥ सुखमास्ते सुखं शेते सुखमायाति याति च। सुखं वक्ति सुखं सुंते व्यवहारेऽपि शान्तधीः॥ ५९॥

े अन्वयः-ज्ञान्तधीः व्यवहारे अपिः सुखम् आस्ते; सुखम् हेति मुखम् आयाति ( मुखम् ) च याति; मुखम् वक्ति, मुखम् भंके॥ ५९॥

शारब्धके अनुसार व्यवहारके विषे वर्तमान-भी आत्मनिष्टा बुद्धिवाला ज्ञानी सुखपूर्वक बैठता है, मुखपूर्वक शयन करता है, मुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक जाता है, सुखपूर्वक कहता है तथा सुखपूर्वकहीं भोजन करता है अर्थात् संपूर्ण इंद्रियोंके व्यापारको करता है परंतु आसक्त नहीं होता है क्योंकि उसका चित्त तो ब्रह्माकार होता है॥ ५९॥

स्वभावाद्यस्य नेवार्तिलीकवहचन हारिणः। महाहद इवाक्षीभ्योगतः क्रेशः स शोभते ॥ ६०॥

अन्वयः -व्यवहारिणः यस्य स्वभावात् छोकवत् आतिः नैव भवति किंतु ) सः महाह्नदः इव अक्षोभ्यः शोभते ॥ ६० ॥

व्यवहार करते हुएभी ज्ञानीको स्वभावसेही संसारी पुरुषकी समान खेद नहीं होता है।केंतु वहज्ञानी वडे जलके सरोवरकी समान चलाय-मान नहीं होता है और निर्विकार स्वरूपमें शोभायमान होता है॥ ६०॥

निवृत्तिरिप मृदस्य प्रवृत्तिरुपजान्यते । प्रवृत्तिरिप धीरस्य निवृत्तिः फलमागिनी ॥ ६१ ॥

अन्वयः-मूटस्य निवृत्तिः अपि प्रवृत्तिः उपनायते धीरस्य प्रवृत्तिः अपि निवृत्तिफलभागिनी (भवति )॥ ६१ ॥

मूढकी निवृत्ति कहिये बाह्येदियोंको विप-योंसे निवृत्त करनाभी प्रवृत्तरूपही होता है क्योंकिउसके अहंकारादि दूर नहीं होते हैं और ज्ञानीकी सांसारिक व्यवहारमें प्रवृत्तिभि निवृत्ति रूपही होती है क्योंकि ज्ञानीको अहं करोसि ऐसा अभिमान नहीं होता है ॥ ६९ ॥ परिग्रहेषु वैराग्यं प्रायो मृदस्य

पारश्रहपु वराग्य प्राया मृहस्य दृश्यते । देहे विगलिताशस्य क रागःक विरागता ॥ ६२ ॥

#### भाषारीकासहिता। (२०७)

अन्वयः-मूदस्य प्रायः परिग्रहेपु वेराग्यम् दृश्यते; देहे विगाले ताझस्य क रागः ( स्यात् ) क विरागिता ( स्यात् ) ॥ ६९ ॥

जो मूर्च देहाभिमानी पुरुष है वही मोक्षकी इच्छासे घन, घाम, स्त्री, पुत्रादिकोंका त्याग करता है और जिसका देहाभिमान दूर हो गया है ऐसे जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुषका स्त्रीपुत्रादिके विषें न राग होता है, न विराग होता है ॥६२॥

भावनाभावनासक्ता दृष्टिर्मुहस्य सर्वदा। भाव्यभावनया सा ह स्वस्थस्यादृष्टरूपिणी॥६३॥

अन्त्रयः-मूदस्य दृष्टिः सर्वेदा मावनाभावनासक्ता (भवति) स्वस्यस्य तु सा भाव्यभावनया अदृष्टक्रिपणि (भवति ) ॥ ६३ ॥

मूर्ख देहाभिमानी पुरुषकी दृष्टि सर्वद्रा संकल्प और विकल्पके विषे आसक्त होती है और आत्मस्वरूपके विषे स्थित ज्ञानीकी दृष्टि यद्यपि संकल्पविकल्पयुक्तसी दीखती है परंतु तथापि संकल्पविकल्पके लेपमे शुद्ध रहती है, क्योंकि ज्ञानीको अहं करोमि ऐसा अभिमान नहीं होता है॥ ६३॥

सर्वारम्भेषु निष्कामो यश्चरेद्वा-लवनमुनिः। न लेपस्तस्य ग्रुद्धस्य कियमाणेऽपि कर्मणि ॥६४॥

अन्वयः-यः मुनिः वाळवत् सर्वारम्भेषु निष्कामः चरेत् तस्य ग्रुद्धस्य कर्मणि क्रियमाणे अपि छेपः न (भवति )॥ ६४॥

तहाँ वादी शंका करता है कि, यदि ज्ञानी खंकल्प विकल्प करके क्रिया करता है तो उसकी द्वेतबुद्धि क्यों नहीं होती है। तिसका समाधान करते हैं कि जो ज्ञानी प्रस्व वालककी समान निष्काम होकर प्रारव्धानुसार प्राप्त हुए कमीं के विपें प्रवृत्त होता है उस निरंहकार ज्ञानीको कर्म करनेपरभी कर्तृत्वका दोष नहीं लगता है क्योंकि उसको तो कर्तापनेका अभिमानहीं नहीं होता है ॥ ६४ ॥

सं एव धन्य आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समः । पञ्चव्ह्यण्वन्स्पृशांजिञ्च क्षश्रत्निस्तर्षमानसः ॥ ६५ ॥

सन्वयः-सः एव आत्मज्ञः धन्यः यः सर्वभावेषु समः ( भवति धत एव सः ) पश्यन् ज्ञृण्वन् स्पृज्ञन् जिन्नन् अश्रन् ( आपि ) विस्तर्पमानसः ( भवति ) ॥ ६५॥

वही धेर्यवान् ज्ञानी धन्य है; जो संपूर्ण भावोंमें समानचुद्धि रखता है इस कारणहीं वह देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, संघता हुआ और भोजनं करती हुआभी सब प्रकारकी तृष्णारहित मनवां हों होता है।। ६५॥

क संसारः क चाभाराः क साध्यं क च साधनस्। आकाशस्येव धी-रस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा ॥ ६६ ॥

अन्वयः-आकाशस्य इव सर्वदां निर्विकल्पस्य घीरस्य संसारः क आमासः च क साध्यद्य क साधनस् च क ॥ ६६ ॥ जो धेर्यवान ज्ञानी है, यह संपूर्ण संकल्प-जिकलपरहित होता है, उसको संसार कहां ? और संसारका भान कहां ? और स्वर्गादिसाध्य कहां? तथा यज्ञ आदि साधन कहां ? क्योंकि वह सदा आकाशवत् निर्लप और कल्पनारहित होता है ॥ ६६ ॥

> स जयत्यर्थसंन्यासी पूर्णस्वरसवि-ग्रहः। अङ्गिनभोऽनवच्छिन्ने समा-धिर्यस्य वर्तते ॥६७॥

अन्वयः-पूर्णत्वरसविग्रहः सः अर्थसंन्यासी जयति यस्य अन - विच्छन्ने अकृत्रिमः समाधिः वर्त्तते ॥ ६७ ॥

पूर्ण स्वभाववाला है स्वरूप जिसका ऐसे अर्थ कहिये दृष्ट और अदृष्ट फलको त्यागने-वालेकी जय (सवींपिर उन्नति ) होती है, इजसका पूर्णस्वरूप आत्माके विपे स्वाभाविक समाधि होती है ॥ ६७ ॥

वहुनात्र किसुक्तेन ज्ञाततत्त्वो महा-

#### शयः। मागमाक्षितराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरमः ॥ ६८॥

अन्तयः अत्र बहुना एक्तेन किम् ? ( यतः ) ज्ञाततत्त्रः महाज्ञयः भोगमोक्षमिराकांक्षी मदा सर्वत्र नीरसः (भवति) ॥६८॥

ज्ञानी पुरुषके अनेक प्रकारके लक्षण हैं उन-का पूर्णरीतिसे तो वर्णन करना कठिन है, परन्तु ज्ञानी पुरुषका एक साधारण लक्षण यह है कि यहां ज्ञानीके बहुत लक्षण कहनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है. केवल साधारण लक्षण यह है कि. ज्ञानी आत्मतत्त्वका जाननेवाला, आत्मस्वरूपके विषें मन्न, भोग और मोक्षकी इच्छासे रहित तथा सदा याग आदि साधनोंके विषे प्रीति न करनेवाला होता है ॥ ६८॥

महदादि जगद्देतं नाममात्रविज्-म्मितम् । विहाय शुद्धबोधस्य किं कृत्यमविशष्यते॥६९॥

#### (२१२) भ्रष्टावक्रमीता ।

भन्त्रयः-हैतम् नाममात्रीवज्ञीन्भतम् महदादि जगत् विहाय शुद्धवीयस्य किस् कृत्यम् अवाद्याच्यते ॥ ६९ ॥

द्वेतरूपसे भासनेवाले, नाममात्रही भिन्न-हृपसे भासमान, महत्तत्व आदि जगत्के विषे करूपनाको दूर करके स्वप्रकाश चैतन्यस्वरूप ज्ञानीको क्या कोई कार्य करना वाकी रहता है! अर्थात् कोई कार्य करना नहीं रहता है।।६९॥

श्रमभूतिमदं सर्वं किंचित्रास्तीति निश्चयी । अलक्ष्यस्फुरणः ग्रदः स्वभावनैव शाम्यति ॥ ७० ॥

अन्वयः-इदस् सर्वस् अमभूतस् ( परमार्थतः ) किञ्चित् न अस्ति बृति निश्चया अलक्ष्यस्फरणः ग्रद्धः स्वभावेन एव ज्ञाम्यति ॥ ७०॥

अधिष्ठानका साक्षात्कार होनेपर यह संपूर्ण विश्व अममात्र है, परमार्थदृष्टिसे कुछभी नहीं है, इस मकार जिसका निश्चय हुआ है और स्वमकारा चेतनस्वद्भप तथा स्वद्भपके साहा-कारसे दूर हो गया है अज्ञानक्रप मल जिसका ऐसा ज्ञानी स्वभावसेही शांतिको प्राप्त होता है॥ ७०॥

शुद्धस्फुरणरूपस्य हृश्यभावमपः श्यतः। क विधिः क चवैराग्यं क त्यागः क शमोऽपि वा॥ ७१॥

अन्वयः-शुद्धस्फुरणरूपस्य दृश्यभावम् अपश्यतः ( ज्ञानिनः ) विधिः क्व वेराग्यम् क्व त्यागः क्व अपि वा श्रगः च क्व ॥ ७९ 🛭

शुद्ध स्फ्ररणरूप अर्थात् स्वप्नकाशचेतनस्वन् रूप और दृश्य पदार्थोंकोभी न देखनेवाले ज्ञानीको किसी कर्मके करनेकी विधि कहां ! और विषयोंसे वैराग्य कहां ! और त्यागकहां! तथा शांतिभी करना कहां ! यह सबंतो तब हो सकता है जब सांसारिक पदार्थोंके विषे दृष्टि होती है ॥ ७९ ॥

स्फुरतोऽनन्तरूपेण प्रकृतिं च न प्रयतः।क बन्धः क च वा मोक्षः क हर्षः क विषादता॥ ७२॥

### (२५४) अष्टावकगीता।

अन्वयः-अनंतरू पेण स्फुरतः प्रकृतिम् च न पश्यतः(ज्ञानिनः) बंधः क मोक्षः क हर्षः क वा विपादता च क ॥ ७२ ॥

जो ज्ञानी है वह अनंतह्य करके भासता है और आत्माको जानता है और देहादिक विषे दृष्टि नहीं लगाता है, उसको संसारका बंधन नहीं होता है, मोक्षकी इच्छा नहीं होती है, हर्ष नहीं होता है और विषादभी नहीं होता है। ७२॥

### बुद्धिपर्यतसंसारे मायामात्रं विव-त्ति। निर्ममो निरहंकारो निष्काः मः शोभते बुधः॥ ७३॥

अन्वयः-बुद्धिपर्यंतसंसारं मायामात्रम् विवर्तते ( अतः ) बुधः निर्मभः निरहङ्कारः निष्कामः शोभते ॥ ७३ ॥

यह जगत अज्ञानसे भासता है और ज्ञानसे जब मायामात्र (अज्ञान) निवृत्त हो जाता है तन ज्ञानस्वरूप आत्माही शेष रहता है इस कारण ज्ञानीको इस संसारमें ममता अहंकार तथा इच्छा नहीं होती है, इस कारण ब्रह्माका-रवृत्तिकरके अत्यंत शोभायमान होता है॥७३॥

अक्षयं गतसन्तापमात्मानं पश्यतो. मुनेः। क विद्याक च वा विश्वं क देहोऽहं ममेति वा॥ ७४॥

अन्त्रयः-अक्षयम् गतसन्तापम् आत्मानम् पश्यतः सुनेः विद्याः द्या वा विश्वम् का देहः वा अहम् मम इति च क्षा ॥ ७४ ॥

अविनाशी संतापरहित ऐसे आत्मस्वद्धपका जिसको ज्ञान हुआ है ऐसे ज्ञानीको विद्या (शास्त्र) कहां? और विश्व कहां! और देहः कहां? तथा अहंममभाव कहां? क्योंकि उसको आत्मासे भिन्न अन्य स्फुरणही नहीं होता है। ७४॥

निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधी-र्यदि । मनोरथान्त्रलापांश्च कर्जुमाप्तो-त्यतस्क्षणात् ॥ ७५॥ अन्त्रय:-जडधीः यदि निरोधादीनि कर्माणि जहाति ( तर्हि ) -अतरक्षणात् मनोरथान् प्रलापात् च कर्त्तुम् आप्रोति ॥ ७५ ॥

जो मृढबुद्धि देहाभिमानी पुरुष है वह अति परिश्रम करके मनका निरोध समाधिके छूटतेही उसका मन फिर तुरंतही अनेक श्रकारसे संकल्प विकल्प करने लगता है और श्रकाप आदि संपूर्ण व्यापारोंको करने लगता है इस कारण ज्ञानके विना निरोध कुछ काम नहीं देता है।। ७५॥

मन्दः श्रुत्वापि तद्दस्तु न जहाति वि-मृदताम् । निर्विकल्पो बहिर्यत्नादन्त-विषयलालमः ॥ ७६ ॥

अन्वयः-मन्दः तत् वस्तु श्रुत्वा अपि विमूदताम् न जहाति (अतः मूदः) यतात् बहिः निर्विकल्पः अन्तः विषयळाळसः (भवति)॥ ७६॥

जो देहाभिमानी मूढ पुरुष है वह वेदांतशा-स्त्रके अनेक प्रंथोंके द्वारा आत्मस्वरूपको सुन-करमी देहाभिमानको नहीं त्यागता है. यद्यपि अति परिश्रम करके ऊपरसे त्याग दिखाता है परंतु मनमें अनेक विषयवासना रहती है॥७६॥

ज्ञानाङ्गलितकर्मा यो लोकदृष्ट्यापि कर्मकृत्। नाप्नोत्यवसरं कर्नुं वक्तमेव न किञ्चन॥७७॥

अन्वयः-यः ज्ञानात् गलितकर्मा (सः) लोकदृष्टचा कर्मः कृत् अपि किश्चन कर्तुष् न वक्तुम् एव (च) अवसरम्, अ आप्रोति ॥ ७७ ॥

ज्ञानी लोकाचारके अनुसार कर्म करता है परंतु ज्ञानके प्रतापसे कर्मफलकी इच्छा नहीं करता है क्योंकि वह केवल आत्मस्वरूपके विषे लीन रहता है तिससे उसको कर्म करनेका अथवा कहनेका अवसर नहीं मिलता है॥७९॥

> क तमः क प्रकाशो वा हानं क च न किञ्चन । निर्विकारस्य धीरस्य निरातङ्कस्य सर्वदा ॥ ७८॥

### (२१८) अष्टावकगीता।

अन्वयः-सर्वदा निरातकस्य निर्विकारस्य धीरस्य तमः क वा प्रकाशः कं हानम् च क ( तस्य ) किश्चन न भवति ॥ ७८ ॥

जो ज्ञानी है वह निर्विकार होता है, उसको काल आदिका भय नहीं होता है, उसको अंघकारका भान नहीं होता है, प्रकाशका भान नहीं होता है, उसको किसी बातकी हानि नहीं होती है, भय नहीं होता है, वह सर्वदा मुक्त होता है ॥ ७८ ॥

क धेर्यं क विवेकित्वं क निरातं-कतापिवा। अनिर्वोच्यस्वभावस्य निःस्वभावस्य योगिनः॥ ७९॥

अन्वयः अनिर्वाच्यस्वभावस्य निःस्वभावस्य योगिनः धैर्यम् क विवेकित्वम् क अपि च निरातङ्कता क्षः ॥ ७९ ॥

ज्ञानीका स्वभाव किसीके ध्यानमें नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी स्वभावरहित होता है उसका धीरजपना, ज्ञानीपना तथा निर्भयपना नहीं होता है॥ ७९॥

### न स्वर्गों नैव नरको जीवन्स्रक्तिन चैव हि। बहुनात्र किसुक्तेन योगः दृष्ट्या न किञ्चन॥८०॥

अन्वयः-अत्र वहुना उक्तेन किम्; योगदृष्ट्या स्वर्गः न नरकः न एव हि जीवन्मुक्तिः च एव नः किञ्चन न ( भवति ) ॥ ८० ॥

जिस ज्ञानीकी सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाती है स्सको स्वर्ग, नरक और मुक्ति आदिका भेद नहीं होता है अर्थात अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है, ज्ञानी पुरुषको किसी प्रकारकामी भेद नहीं भासता है।। ८०॥

नैवं प्रार्थयते लामं नालाभनातु-शोचति। धीरस्य शीतलं चित्तमः मृतेनैव पूरितम् ॥ ८१ ॥

अन्वयः-( धीरः ) टाभम् प्रार्थयतं न एवम् अटाभेन अनु शोचित न ( अतः ) धीरस्य चित्तम् अमृतेन पूरितम् शीतलग्रः एष (भवति)॥ ८१॥

जो ज्ञानी हैं वह लाभकी इच्छा नहीं करता है और लाभ नहीं होने तो शोक नहीं करंता है और इस कारणही चैर्यवान ज्ञानीका चित्त ज्ञानामृतसे परिपूर्ण और इसी कारण शीतल किंहिये तापत्रयरहित होता है ॥ ८९ ॥

न शान्तं स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निन्दति।समदुःखसुख-स्तृप्तःकिञ्चित्कृत्यं नपश्यति॥८२॥

अन्वयः-निष्कामः शांतम् न स्तौतिः दुष्टम् अपि न निद्तिः शृप्तः (सन् ) समदुःखसुखः (भवति) (निष्कामत्वात् ) किश्चित् कृत्यम् न पश्यति ॥ ८२ ॥

जो पुरुष कामनाञ्चन्य ज्ञानी है वह किसी शांत पुरुषको देखकर प्रशंसा नहीं करता है और दुष्टको देखकर निंदा नहीं करता है क्योंकि बह अपने ज्ञानक्ष्पी अमृतसे तृप्त होता है तिस कारण सुखदुः खकी कल्पना नहीं करता है, तथा किसी कृत्यको नहीं देखता है ॥ ८२ ॥ धीरो न देष्टि संसारमात्मानं न दिदक्षति। हर्षामर्षविनिर्मको न

मृतो न च जीवति ॥ ८३ ॥

अन्वयः∸हषीमपीवानिर्मुक्तः धीरः संसारम् न द्वेष्टिः आत्मानस् म दिदक्षातिः न मृतः ( भवति )ः न चं जीवति ॥ ८३॥

जो घेर्यवान अर्थात ज्ञानी है वह संसारका द्वेष नहीं करता है तथा आत्माको देखनेकी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वह स्वयंही आत्मस्वरूप है इस कारण उसको हर्ष तथा शोक नहीं होता है और जनममरणरहित होता है॥ ८३॥

निःस्नेहः पुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च। निश्चिन्तः स्वरारीरेऽ पि निराराः शोभते बुधः ॥ ८४॥

ं अन्वयः—पुत्रदारादी निःस्नेहः विषयेषु च निष्कामः, स्वरारीरे श्वापि निश्चिन्तः; निराहाः, बुधः शोभते ॥ ८४ ॥

पुत्र स्त्री आदिके विषे प्रीति न करनेवाला, विषयोंके भोगकी इच्छारहित और अपने शरीरके विषेभी भोजनादिककी चिन्ता न करनेवाला, इस प्रकार सर्वत्र आशाराहित ज्ञानी शोशाको प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथापिततः वर्तिनः। स्वच्छन्दं चरतो देशान्य-त्रास्तिमतशायिनः ॥ ८५॥

अन्वयः-यत्रास्तमितशायिनः देशान् स्वच्छन्दम् चरतः यथापतितवर्तिनः धीरस्य सर्वत्र तुष्टिः ( भवति ) ॥ ८५ ॥

जो ज्ञानी पुरुष है, उसको जो कुछ प्रारब्धा-जुसार मिलजाय उससेही वह वर्ताव करता है और परम संतोषको प्राप्त होता है, तद्नंतर अपनी हिंछ जिधरको उठ जाती है उनही देशों में विचरता है और जहां ही सुर्थ अस्त होय तहां ही शयन करता है ॥ ८५॥

पतत्तेतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मनः । स्वभावभूभिविश्रा-नितविस्मृताशेषसंमृतेः॥ ८६॥

अन्वयः-देहः पततु वा उदेतु, स्वभावभामिविश्रान्तिविस्मृताद्ये-षतंसूतेः महारमनः अस्य चिन्तां न ( भवति ) ॥ ८६ ॥

देह नष्ट होय अथवा रहे परंतु अपने स्वरूप-रूपी भूमिके विश्रामकरके संपूर्ण संसारको भूलनेवाले ज्ञानीको इस देहकी चिंता नहीं होती है॥ ८६॥

अकिञ्चनः कामचारा निर्द्दन्द्दिस्टनः संशयः। असक्तः सर्वभावेषु केवला रमते बुधः॥ ८७॥

अन्वयः-अिकश्चनः कामचारः निर्द्दन्द्वः छिन्नस्ंशयः सर्वभावेषु असक्तः द्वथः केषठः रमते ॥ ८७ ॥

जो ज्ञानी है वह इकलाही आत्मस्वरूपके विषे रमता है, जुळ पास नहीं रखता है, तथापि अपनी इच्छानुसार वर्ता करता है, ज्ञानीको संशय नहीं होता है और संपूर्ण विषयोंसे वि-रक्त रहता है ॥ ८७॥

निर्ममः शोमते धीरः समलोष्टाइम-काश्चनः । सुभित्रहृदयग्रन्थिर्विनिर्धु-तरजस्तमः॥ ८८॥

### (२२४) अधारक्रगीता ।

ममताका त्यागनेवाला, मिही, पत्थर और सुवर्णको समान माननेवाला और दूर हो गई है हदयकी अज्ञानक्रयी ग्रंथि जिसकी ऐसा और दूर हो गये हैं रज और तमगुण जिसके ऐसा ज्ञानी शोभाको प्राप्त होता है।। ८८॥

सर्वत्रानवधानस्य न किंचिद्रासना हृदि । मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते ॥ ८९॥

धन्तयः-सर्वत्र अनवधानस्य इदि किञ्चित् धासना । (भवति ); (भतः ) मुक्तात्मनः विद्यतस्य (तस्य ) केन. तुरुना श्रायते ॥ ८९ ॥

जिसकी संपूर्ण विषयोंमें आसिक नहीं है और जिसके हृदयके विषें किंचिन्मात्रभी बासना नहीं है और जो आत्मानंदके विषे राप्त है, ऐसे जीवन्मुक ज्ञानी पुरुषकी समान त्रिकोकीमें कीन हो सकता है।। ८९॥

## जानन्निप न जानाति पश्यन्निप न पश्यति। ब्रुवन्निप न च हते कोऽन्यो निर्वासनादृते॥ ९०॥

अन्त्रयः-(यः) जानन् अपि न जानाति, पश्यन् अपि न पश्यतिः द्ववन् अपि च न मृतेः (सः) निर्वासनात् ऋते अन्यः कः'?॥ ९०॥

जो जानता हुआभी नहीं जानता है, देखता हुआभी नहीं देखता है, बोलता हुआभी नहीं बोलता है, ऐसा पुरुष ज्ञानीके सिवाय जग-त्में और दूसरा कौन है, अर्थात् कोई नहीं है क्योंकि ज्ञानीको अभिमान तथा वासना नहीं होती है ॥ ९१ ॥

मिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामः स शोभते । भावेषु गलिता यस्य शोभनाशोभना मतिः॥ ९९॥

अन्वयः-यस्य भावेषु शोभनाशो भना भितः गलिता, (एता-दृशः यः) निष्कामः सः भिक्षः वा अति वा भूपतिः शोभते ॥९१॥ जिस ज्ञानीकी ग्रुम पदार्थोंमें इच्छा बुद्धि नहीं होती है और अग्रुम पदार्थोंमें द्वेषबुद्धि नहीं होती है ऐसा जो कामनारहित ज्ञानी है वह राजा हो तो विदेह (जनक ) की समान शो-भित होता है और भिक्षु होय तो परम ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्यमुनिकी समान शोभाको प्राप्त होता है क्यों कि आत्मानंदके विषे मय्र पुरुषको राज्य बंधन नहीं करता है और त्याग मोक्षदा-यक नहीं होता है।। ९९॥

क स्वाच्छन्यं क संकोचः क वा तत्त्वविनिश्चयः । निर्व्याजार्जवः भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः॥९२॥

अन्वयः-निर्व्याजाजेवमूतस्य चरितार्थस्य योगिनः स्वाच्छ-ज्यम् क सङ्कोचः क वा तत्त्वनिश्चयः क ॥ ९२ ॥

जिस पुरुषका मन कपटरहित और कोमल-तायुक्त है और जिसने आत्मज्ञान रूपी कार्यको सिद्ध किया है, ऐसे जीवन्मुक्त पुरुषको स्वाधी- नपना नहीं होता है और पराधीनपनाभी नहीं होता है, तत्त्वका निश्चयकरनाभी नहीं होता है क्योंकि उसका देहाभिमान दूर हो जाता है ९२॥ आत्मविश्रान्तितृप्तेन निराहोन गतार्तिना । अन्तर्यदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते ॥ ९३ ॥

अन्वयः—आत्माविश्रान्तिगृप्तेन निराशेन गतातिना ( ज्ञानिना) अन्तः यत् अनुभूयेत तत् कथम् कस्य कथ्यते ॥ ९३ ॥

जो पुरुष आत्मस्त्रहणके विषे विश्रामहण् अमृतका पान करके तृत हुआ है और आशा-मात्र निवृत्त हो गई है तथा जिसके भीतरकी पीडा शांत हो गई है ऐसा ज्ञानी अपने अंतः-करणके विषे जा अनुभव करता है, उसकी प्राणी किसप्रकार कह सकता है और इस अनु-भवको किसको कहा जाय १ क्योंकि इसका अधिकारी दुर्लभ है ॥ ९३॥

सुप्तोऽपि न सुषुप्ती च स्वप्नेऽपि

# श्यितो नच। जागरेऽपि न जागः तिंधीरस्तृप्तः पदे पदे॥ ९४॥

ि अन्वयः-पदे पदे तृप्तः घीरः सुपुप्तौ आपे च न सुप्तः, स्वप्ने आपे च न श्रायितः, जागरे अपि न जागति ॥ ९४ ॥

ज्ञानीकी सुषुति अवस्था दीखती है परंतु ज्ञानी सुषुतिके वशीभृत नहीं होता है, स्वप्नाव-स्था भासती परंतु ज्ञानी शयन नहीं करता है किंतु साक्षीह्मप रहता है और जाप्रदवस्था भासती है परंतु ज्ञानी जाप्रदवस्थाके विका-रोंसे अलग रहता है क्योंकि यह तौ न अवस्था बुद्धिकी है और जो बुद्धिसे पर है और आत्मा-नंदसे तृप्त है ॥ ९४॥

ज्ञः सचिन्तोऽपि निश्चिन्तः सेंद्रियो-ऽपिनिरिन्द्रियः । सुबुद्धिरापि निर्बुद्धिः साहङ्कारोऽनहंकृती ॥ ९५॥

अन्वयः-ज्ञः साचिन्तः आप निश्चिन्तः ( अवति) सोन्द्रयः अपि निरिन्द्रियः ( भवति ) सुद्धाद्धः आपे निर्द्धाद्धः ( भवति ); साहं कारः अपि निरहंकृतिः ( भवति ) : ९६॥ ज्ञानीको चिंता है ऐसा लोकोंक देखनेमें आता है परंतु ज्ञानी निश्चित होता है, ज्ञानी इंद्रियोसहित दीखता है परंतु वास्तवमें ज्ञानी इंद्रियरहित होता है, व्यवहारमें ज्ञानी चतुर बुद्धिवाला दीखता है, परंतु ज्ञानी बुद्धिरहित होता है और ज्ञानी अहंकारयुक्तसा दीखता है परंतु ज्ञानीको अहंकारका लेशमी नहीं होता है॥ ९५॥

न सुखी न च वा दःखी न विरक्ती न सङ्गवात् । न सुसुक्षर्न वा सुक्ती न किञ्चित्र च किञ्चन ॥ ९६॥

भन्वयः-(ज्ञानी) न सुखी; वा न च दुःखी, न विरक्तः न सङ्गवानः; न सुमुक्षः वा न सुक्तः; न किश्चितः न च किश्चन॥ ९६॥

ज्ञानी सुखी नहीं होता है, दुःखी नहीं होता है, विरक्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है; मोक्षकी इच्छा नहीं करता है, सतह्दप, अनिर्व-चनीय होता है॥ ९६॥

### विक्षेपंऽपि न विक्षिप्तः समाधो न समा-धिमान् । जाड्येऽपि न जडो धन्यः पाण्डित्येऽपि न पण्डितः ॥९७॥

सन्वयः-धन्यः विक्षेपे अपि विक्षिप्तः न, समाधी समाधिमाद न, जाडचे अपि ज्लः न; पाण्डित्ये अपि पण्डितः न ॥ ९७ ॥

ज्ञानीका विक्षेप दीखता है परंतु ज्ञानी वि-क्षिप्त नहीं होता है, ज्ञानीकी समाधि दीखती है परंतु ज्ञानी समाधि नहीं करता है, ज्ञानीके विषे जडएना दीखता है परंतु ज्ञानी जड नहीं होता है तथा ज्ञानीमें पंडितपना दीखता है परंतु ज्ञानी पंडित नहीं होता है, क्योंकि यह संपूर्ण विकार देहाभिमानीके विषे रहते हैं॥ ९७॥

मुक्ता यथास्थितिस्वस्थः कृतकर्त्तव्य-निर्दृतः।समः सर्भत्र वैतृष्ण्यात्र स्मर-त्यकृतं कृतम्॥९८॥

अन्ययः-यथास्थितिस्वस्थः कृतकर्त्तव्यनिर्वृतः सवत्र समः मुक्तः इत्रष्ययात कृतम् अकृतम् न स्मरति ॥ ९८ जैसी अवस्था प्राप्त होय उसमें ही स्वस्थ रहनेवाला और किये हुए और कर्तव्यकमों के विषें अहंकार और उद्देग न करनेवाला अर्थात् संतोपयुक्त तथा सर्वत्र आत्मदृष्टि करनेवाला जिवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष तृष्णाके न होनेसे यह कार्य किया, यह नहीं किया ऐसा स्मरण नहीं करता है।। ९८॥

न प्रीयते वन्द्यमानो निद्यमाना न कृप्यति । नेवोदिजाति मरणेजीवने नाभिनन्दति ॥ ९९ ॥

अन्त्रयः-( ज्ञानी ) वंद्यमानः श्रीयते नः निन्दामानः कुप्यति नः मरणे डाह्रेजीते न एवः, जीवने अभिनन्दति न ॥ ९९ ॥

जो ज्ञानी है उसकी कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न नहीं होता है और निंदा करे तो कोप नहीं करता है तिसी प्रकार मृत्युभी सामने आता दीखे तोभी ज्ञानी घवडता नहीं है और बहुत वर्षों पर्यत जीवें तोभी प्रसन्न नहीं होता है ॥ ९९ ॥

#### (२३२) अशक्कगीता।

### न धावति जनाकीर्णं नारण्यमुपशा-नतधीः । यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते ॥ १०० ॥

अन्वयः-उपशान्त भीः जनाकीर्णम् न धावति, (तथा) अरण्यम् न (धावति; ) किन्तु यत्र तत्र यथा तथा समः एव अवतिष्ठते ॥ १०० ॥

जिस ज्ञानीकी वृति शांत हो गई है वह जहां मनुष्योंकी सभा होय तहां जानेकी इच्छा नहीं करता है; तिसी प्रकार निर्जन स्थान जो वन तहांभी जानेकी इच्छा नहा करता है; किंतु जिस समय जो स्थान मिल जाय तहांही स्थिति करके निवास करता है क्योंकि नगरमें तथा वनमें ज्ञानीकी एक समान बुद्धि होती है अर्थात् ज्ञानीकी हिएमें जैसा नगर है वैसाही वन होता है।। १००॥

इति श्रीमद्रष्टानकृष्टुनिनिरचितायां ब्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहितं शान्तिशतकं नामा-ष्टादशं प्रकरणं समाप्तम् ॥१८॥

## अथैकोनविंशतिकं प्रकरणम् १९. तत्त्वविज्ञानसंदंशमादाय हृदयोद-रात् । नानाविधारामर्शशल्योद्धारः कृतो मया ॥ १ ॥

अन्त्रयः-मया तद्योद्रात् तत्त्वविज्ञान**संदेशम् आदाय** नानाः विधयरामशेशल्योद्धारः कृतः ॥ १ ॥

श्रीगुरुके मुखसं साधनसहित ज्ञानका श्रवण फरके शिष्यको आत्मस्य इपके विषं विश्राम श्राप्त हुआ, तिसका सुख आठ श्लोकोंकरके वर्णन करते हैं! हे गुरो! आपसे तत्त्वज्ञानरूप सांडसीको लेकर अपने हृदयमेंसे नाना प्रकारके संकल्पविकल्परूप कांटको दृर कर दिया॥ १॥

क धर्मः क च वा कामः क चार्थः क विवेकिता। क हैतं क च वाहैतं स्वमहिम्नि स्थितस्य से॥ २॥

अन्वयः स्वमहिन्नि स्थितस्य मे धर्मः क्षः, वा कामः च कः। अर्थः क्षः विवेकिता चकः, देतं क वा अदेतम् च क ॥ २॥ हे गुरो ! धर्म अर्थ काम मोस इन चारोंका फल तुच्छ है, इस कारण तिन धर्मादिहर कांटेको दूर करके आत्मस्वह्रपके विषे स्थितिको प्राप्त हुआ जो में तिस मुझे हैत नहीं भासता है, इस कारणही मुझे अहेतविचारभी नहीं करना पडता है; क्योंकि " उत्तीणें तु परे पारे नौकायाः कि प्रयोजनम्" जब परली पार उत्तर गये तो फिर नौकाकी क्या आवश्यकता है। इस कारण जब हैतका भानही नहीं है तो फिर अहेत विचार करनेसे फलही क्या ? ॥२॥

क भृतं क भविष्यद्या वर्त्तमानमपि क वा। क देशः क च वा नित्यं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ ३॥

अन्वयः-नित्यम् स्वमहिन्नि स्थितस्य मे भूतम् क वा भविष्यतः का, आप वो वर्त्तमानम् का, देशः क (अन्यत्) च वा क ॥ ३॥

नित्य आत्मस्वरूपके विषे स्थित जो में तिस मुझे भृतकाल कहां है, भविष्यत काल कहां है, मर्तमानकाल कहां है, देश कहां है<sub>≫</sub> तथा अन्य वस्तु कहां है ?॥ ३॥

क चात्माक च वानात्मा क शुभं का-शुभं तथा। क चिन्ता क च वाचिन्ता स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ ४ ॥

अन्वयः-स्वमिहिन्ने स्थितस्य में आत्मा क वा अनात्मा च क्र ग्रुमम् क तथा अग्रुभम् क, चिन्ता क वा अचिन्ता च क ॥ ४ ॥ आत्मस्वरूपके विषे स्थित जो में तिस मुझे आत्या, अनात्मा, ग्रुभ, अग्रुभ, चिंता और अचिता यह नाना प्रकार भेद नहीं भासता है ॥ ४ ॥

क स्वप्नः क सुष्टुंतिर्वा क च जागरणं तथा। क तुरीयं भयं वापि स्वमहिम्नि स्थितस्य मे॥ ५॥

अन्वयः स्वमाहिभ्रि स्थितस्य मे स्वप्नः क वा सुषुप्तिः च क्र-तथा जागरणम् का, तुरीयम् अपि वा भयम् कः ॥ ५ ॥

आत्मस्वरूपके विषे स्थित जो मैं तिस मेरी स्वप्रावस्था नहीं होती है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है तथा जायत अवस्था नहीं होती है; क्योंकि यह तीनों अवस्था बुद्धिकी है, आत्माकी नहीं हैं, मेरी तुरीयावस्थाभी नहीं होती है तथा अंतःकरणधर्म जो भय आदि सोभी मुझे नहीं होता है॥ ५॥

> क दूरं क समीपं वा वाह्यं काम्य-न्तरं क वा। क स्थूलं क च वा सूक्ष्मं स्वमहिन्नि स्थितस्य मे॥ ६॥

अन्वयः-स्वमहिन्निं रिथतस्य म दूरम् क वा समीपम् का, बाह्मम् क वा आभ्यंतरम् का, स्थूटम् क वा सूक्ष्मम् च क ॥ ६ ॥

दूरपना, समीपना, बाहरपना, भीतरपना, मोटापना तथा सूक्ष्मपना ये सब मेरे विषे नहीं हैं क्योंकि में तो सर्वव्यापी आत्मस्वरूपमें रिस्थत हूं॥ ६॥

> क मृत्युर्जीवितं वा क लोकाः का-स्य क लोकिकम् । क लयः क स-माधिर्वा स्वमाहिम्नि स्थितस्य मे॥७॥

अन्तयः-स्वमहिन्नि स्थितस्य अस्य मे मृत्युः का, जीवितम् काः लोकाः क वा लोकिकम् का, लयः क वा समाविः का ॥ ७ ॥

आत्मस्वरूपके विवे स्थित जो मैं तिस मेरा मरण नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, क्योंकि मैं तो त्रिकालमें सत्यरूप हूं, केवल आत्मा-मात्रको देखनेवाला जो में तिस मुझे भू आदि लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती है इपी कारण मुझे कोई लोकिक कार्यभी क्त्रव्य नहीं है; मैं पूर्णात्मा हूं, इस कारण मेरा लय वा समाधि नहीं होती है॥ ७॥

अलं त्रिवर्गकथया योगस्य कथः याप्यलम् । अलं विज्ञानकथया विश्रान्तस्य समात्मनि ॥ ८॥

अन्वयः-आत्मिनि विश्वांतस्य मम त्रिवर्गकथया योगस्य क्षययः अलम् विज्ञानकथया आपे अलम् ॥ ८ ॥

आत्माके विषे विश्वासको प्राप्त हुआ जो मैं तिस मुझे धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्गकी चर्चासे कुछ प्रयोजन नहीं है, योगकी चर्चा करके कुछ प्रयोजन नहीं है, तथा ज्ञानकी चर्चा करते-सेभी कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ८ ॥ इति श्रीमद्द्यावक्रमुनिकृतायां ब्रह्मविद्यायां भाषाटीक्या सहितेक्षोनविंशतिकं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १९॥

अथ विंशतिकं प्रकरणम् २०. क भृतानि क देही वा केन्द्रियाणि क वा मनः। क श्रून्यं क च नैरा-इयं मत्स्वरूपे निरञ्जने॥ १॥

अन्वयः-निरज्जने मत्स्वरूपं भूत नि क वा देहः क, इन्द्रियाणि क वा मनः क, जून्यम क, नैराश्यम क च ॥ १ ॥

पूर्व वर्णन की हुई आहमस्थिति जिसकी हो जाय जीवन्मुककी दशाका इस प्रकरणमें चौदह छोकोंकरके वर्णन करते हैं कि, हे गुरो! मैं संपूर्ण उपाधिरहित हूं, इस कारण मेरे विषे पंचमहाभूत तथा देह तथा इंडियें तथा मन नहीं है क्योंकि मै चेतनस्वरूप हूं तिसी प्रकार शून्य-यना और निराशपना भी नहीं है ॥ १ ॥

क शास्त्रं कात्मिवज्ञानं क वा निविषयं मनः। क तृप्तिः क वितृ-प्णात्वं गतद्दन्द्रस्य मे सदा ॥ २ ॥

अन्वयः सदा गतदन्दस्य मे शास्त्रगः का, आत्मिविज्ञानम् का, ना निविषयम् मनः का, तृप्तिः का; वितृष्णात्वम् क ॥ २ ॥

शास्त्राभ्यास करना, आत्मज्ञानका विचार करना, मनको जीतना, मनमें तृतिरखना और तृष्णाको दूर करना यह कोईभी मुझमें नहीं है, क्योंकि में द्वंद्ररहित हूं ॥ २ ॥

क विद्या क च वाविद्या काहं केदं मम क वा। क बन्धः क च वा मोक्षः स्वरूपस्य क रूपिता ॥ ३॥

अन्वयः-( मिय ) विद्या क वा आविद्या च क, अहम् क इदम् क वा मम क, वंघः क वा मोक्षः च क, स्वरूपस्य रूपिता क ॥३॥

अहंकाररहित जो भें हूं तिस मेरे विषे विद्या अविद्या में हूं. मेरा है यह है इत्यादि अभि- सानके धर्म नहीं है तथा वस्तुका ज्ञान मेरे विषे नहीं है और गंध मोश मेरे नहीं होते हैं, मेरा रूपभी नहीं है, क्योंकि में चैतन्यमात्र हूं ॥३॥

क प्रारव्धानिकर्माणि जीवन्मुक्ति-रिप क वा । क तद्विदहकैवल्यं निर्विशेषस्य सर्वदा ॥ ४ ॥

अन्वयः-सर्वदा निर्विशेषस्य ( मे ) प्रारब्धानि कमीणि. क्रन वा जीवन्स्रक्तिः आपि क्र, तांद्वदेहंभैवल्यम् क ॥ ४॥

सर्वदा निर्विशेष स्वरूप जो में तिस सेरे प्रारब्धकर्म नहीं होता है और जीवन्मुक्ति अव-स्था तथा विदह्मुक्तिभी नहीं है क्योंकि में सर्वधर्मरहित हूं॥ ४॥

क कर्ता क च वा भोक्ता निष्कि-यं स्फुरणं क वा। कापरोक्षं फलं वा क निःस्वभावस्य में सदा॥५॥

अन्वयः-सद्गिनिःस्वनावस्य मे कत्ती क वा भोक्ता क वा निक्तियम् स्फुरणम् का अगरोक्षम् क वा फलम् का॥ ९॥ में सदा स्वभावरहित हूं, इस कारण मेरे विषें कर्तापना नहीं है, भोक्तापना नहीं है तथा विषयाकारवृत्त्यवच्छित्र चैतन्यरूप फल नहीं है॥ ५॥

क लोकः क मुमुक्षुर्वा क योगी ज्ञानः वान् क वा । क वदः क च वा मुक्तः स्वस्वरूपेऽहमद्वये ॥ ६ ॥

अन्वयः-अहमद्वये स्वस्वरूपे लोकः क वा मुमुक्तः क, योगी क, ज्ञानवान क, बद्धः क वा मुक्तः च क ॥ ६ ॥

आत्मरूप अद्वैत स्वरूपके होनेपर न लोक है, न मोक्षकी इंच्छा करनेवाला हूं, न योगी हूं, न ज्ञानी हूं, न वंघन है, न मुक्ति है ॥ ६॥

क सृष्टिः क च संहारः क साध्यं क च साधनम् । क साधकः क सिद्धिर्वा ः स्वस्वरूपेऽहमद्दये ॥ ७ ॥

अन्वयः अहम् अहये स्वस्वरूपे मृष्टिः कः, संहारः च कः साध्यम् कः, साधनम् च कः, साधकः क वा सिद्धिः कः ॥ ७॥ आत्मरूप अद्वेत स्वस्वरूपके होनेपर न सृष्टि है, न कार्य है, न साधन है और न सिद्धि है, क्योंकि में सर्वधर्मरहित हूं॥ ७॥

क प्रमाता प्रमाणं वा क प्रमेयं क च प्रमा।क किञ्चित्क न किञ्चिद्रा सर्वदा विमलस्य मे॥ ८॥

अन्तयः सर्वेदा विमलस्य ने प्रमाणं वा प्रमाता क प्रमेयं क श्रमा च क किश्वित क न किश्वित क ॥ ८॥

आत्मा उपाधिरहित है तिस आत्माके विषे अमाता प्रमाण तथा प्रमेय ये तीनों नहीं हैं और कुछ है अथवा कुछ नहीं है, ऐसी कल्प-नाभी नहीं है॥ ८॥

क विक्षेपः क चैकारयं क निर्वोधः क मुदता। क हर्षः क विषादो वा सर्वदा निष्कियस्य मे ॥ ९ ॥

अन्वयः-सर्वेदा निष्क्रियस्य मे विक्षेपः क ऐकाइयं चक नित्रीधः क मूदता क हषेः क विषादः क ॥ ९॥

में सदा निर्विकार आत्मस्वरूप हूं इस का-रण मेरे विषे विक्षेप तथा एकात्रता ज्ञानीपना, युढता, हर्प और विषाद ये विकार नहीं 異用る用

क चैष व्यवहारो वा क च सा प्रमा-र्थता। क सुखं क च वा दुःखं निर्वि-मश्स्य मे सदा॥ १०॥

अन्वयः-सदा निर्विमर्शस्य मे एपः व्यवहारः क वा स परमाथता च क, सुखं च क वा दुःखं च क ॥ १०॥

में सदा संकल्पविकल्परहित आत्मस्वरूप हूं इस कारण मेरे विषे व्यवहारावस्था नहीं है, परमार्थावस्था नहीं है और सुख नहीं है तथा दुःखभी नहीं है ॥ १०॥

क माया क च संसारः क प्रीति-विरितिः क वा । क जीवः क च तद्रह्म सर्वदा विमलस्य मे ॥ ११ ॥

अन्वयः-सर्वदा विमलस्य मे माया क्र संसारः च क प्रीतिः का वा विरातिः का जीवः का तत् ब्रह्म च का ॥ ११ ॥

में सदा शुद्ध उपाधिरहित आत्मस्वरूप हूं, इस कारण मेरे विषे माया नहीं है, संसार नहीं है, त्रीति नहीं है, वैराग्य नहीं है, जीवभाव नहीं है तथा ब्रह्मभावभी नहीं है ॥ ११ ॥

क प्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वा क सुक्तिः क च वन्धनस् ।कूटस्थानिर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा ॥ १२ ॥

अन्वयः-कूटस्थानिर्विभागस्य सदा स्वस्थस्य मम प्रवृत्तिः क वा निवृत्तिः क मुक्तिः क, बन्धनम् च क ॥ १२ ॥

निर्विकार भेदरहित कृटस्थ और सर्वदा स्वस्थ आत्मस्वरूप जो मैं हूं तिस मेरे विषे प्रवृत्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है तथा बंधनभी नहीं है॥ १२॥

कोपदेशः क वा शास्त्रं कि शिष्यः क च वा ग्रुरुः। क चास्ति पुरुषार्था वा निरुपाधेः शिवस्य मे ॥ १३॥ अन्वयः-निरुपाधेः शिवस्य मे उपदेशः क वा' शास्त्रं कि शिष्यः क वा ग्ररुः क वां प्ररुपार्थः क च अस्ति ॥ १३ ॥

उपाधिशून्य नित्यानंदस्वरूप जो मैं हूं तिस मेरे अर्थ उपदेश नहीं है, शास्त्र नहीं है, शिष्य नहीं है, ग्रुरु नहीं है तथा परम पुरुषार्थ जो मोक्ष सोभी नहीं है ॥ १३॥

क चार्ति क चवा नास्ति कास्ति चैकं क च द्रयम्। वहुनात्र किसु केन किञ्चिलोत्तिष्ठते मम॥ १४॥

अन्वयः (मम) अस्ति च का, वा न अस्ति च का एक च का अस्ति, इयं च का, इह वहुना उक्तेन किय्, मम कि। वित न उक्तिष्ठते ॥ १४॥

में आत्मस्वरूप हूं इस कारण मेरे विषे अस्ति पना नहीं है, नास्तिपना नहीं है, एकपना नहीं है, द्वैतपना नहीं है इस प्रकार करिपत पदा-थोंकी वार्ता करोड़ों वर्षों पर्यंत कहूं तबभी हार नहीं मिल सकता, इस कारण संक्षेपसे कहता हूं कि, मेरे विषे किसी कल्पनाकाभी आभास नहीं होता है, क्योंकि में एकरस चेतनस्व-

इति श्रीमदृष्टावकसुनिविराचितायां ब्रह्म-विद्यायां भाषाटीकासाहितं विंशतिकं प्रकरणं समातम् ॥ २०॥

अथैकविंशतिकं प्रकरणस् २१। विंशतिश्चोपदेशे स्यः श्लोकाश्च पञ्चविंशतिः।सत्यात्मानुभवोल्लाः से उपदेशे चतुर्दश्।।१॥

अन्वयः-उपदेशे विंशतिः च स्युः । सत्यात्मानुभवोछासे च पश्चविंशतिः । उपदेशे चतुर्दश ॥ १ ॥

अब श्रंथकर्ताने इस प्रकरणमें ग्रंथकी श्लोक-संख्या और विषय दिखाये हैं। ग्रुह्णपदेशनामक प्रथम प्रकरणमें २० श्लोक हैं। शिष्यानुभवनामक द्रितीय प्रकरणमें २५ श्लोक हैं। आक्षेपोपदेशना-मक तृतीय प्रकरणमें १४ श्लोक हैं॥ ३॥

### पड्छासे लये चैवोपदेशे च चतु-श्रतुः । पश्रकं स्यादनुभवे वन्ध-मोक्षे चतुष्ककम् ॥ २॥

चन्त्रयः-( चतुर्थे ) उद्घासे पट् । रुथे च उपदेशे च एष चतुश्रतः । अनुभवे पश्चकम् । वन्धमोक्षे चतुष्ककं स्यात ॥२॥

शिष्यानुभवनामक चतुर्थ प्रकरणमें ६ स्टोक हैं। लयनामक पंचम प्रकरणमें ४ स्टोक हैं। गुरूपदेशनामक पष्ट प्रकरणमेंभी ४ स्टोक हैं। शिष्यानुभवनामक सतम प्रकरणमें ५ स्टोक हैं। वंधमोक्षनामक अष्टम प्रकरणमें ४ स्टोक हैं॥२॥

निर्वेदोपशमे ज्ञाने एवमेवाष्टकं भ-वेत् । यथासुखसप्तकं च शांती स्योद्धेदसंमितम् ॥ ३॥

अन्वयः-निवेदोपरामे एवं एव ज्ञाने अष्टकम् भवेत् । यथासुर्छेः इ सप्तकम् । ज्ञानती च वेदसंमितं स्यात् ॥ ३ ॥ निवंदनामक नवम प्रकरणमें ८ छोक हैं। उपशमनामक दशम प्रकरणमें ८ छोक हैं। ज्ञानाष्ट्रकनामक एकादश प्रकरणमें ८ छोक हैं। एवमेवाष्ट्रक नामक द्वादश प्रकरणमें ८ छोक हैं। यथामुखनामक त्रयोदशप्रकरणमें ७ छोक हैं। शांतिचतुष्कनामक चतुर्दश प्रकरणमें ७ छोक हैं।शांतिचतुष्कनामक चतुर्दश प्रकरणमें ६ छोक हैं। ३॥

तत्त्वोपदेशे विंश्च दश झानोपदे-शके। तत्त्वस्वरूपे विंशच शसे च शतकं भवेत्॥ ४॥

अन्वयः-तत्त्वोपदेशे विशत् । ज्ञानोपदेशके च दश् । तत्त्वस्वस्यः-पके च विशत् । शमे च शतकम् भवेत् ॥ ४॥

तत्त्वोपदेशनामक पंचदशप्रकरणमें २० श्लोक हैं। ज्ञानोपदेशनामक षोडश प्रकरणमें १० श्लोक हैं। तत्वस्वरूपनामक सप्तदश प्रक-रणमें २० श्लोक हैं। शमनामक अष्टादशप्रकर-णमें १०० श्लोक हैं॥ ४॥ अष्टकं चात्मविश्रान्तौ जीवन्मु-को चतुर्दश। पट संख्याक्रमवि-ज्ञाने श्रन्थेकात्म्यं ततः परस् ॥५॥ विशकमितेः खण्डेः श्लोकेरात्माः श्लिमध्यखेः । अवध्तानुसृतेश्ल श्लोकाः संख्याक्रमा अमी॥ ६॥

अन्वयः-आत्माविश्रान्तो च शष्टकम् । जीवन्युक्ती चतुर्द्श । संख्याः कमविज्ञाने पर्। ततः पर्म आत्माग्निमध्यकेः श्लोकेः विञ्ञत्येकमितेः खण्डेः श्रन्थेकात्म्यम् ( भवति ) । अमी श्लोकाः अवभूतातुर्भूतेः संख्याकमाः ( कथिताः )॥ ५॥ ६॥

आत्मविश्रान्तिनामक उन्नीसवें प्रकरणमें ८ श्लोक हैं। जीवन्मुक्तिनामक विश्वतिक प्रकरणमें १४ श्लोक हैं। ओर संख्याक्रमविज्ञाननामक एकविंशतिक प्रकरणमें ६ श्लोक हैं और संपूर्ण-यंथमें इक्कीस प्रकरण और २०२ श्लोक हैं। इस प्रकार अवध्तका अनुभवहृप जो '' अष्टावक्र-गीता '' है उसके श्लोकोंकी संख्याका कम

#### अष्टावकगीता । (२५०)

कहा। यद्यपि अंतके श्लोककरके सहित ३०३ स्रोक हैं परंतु दशमपुरुषकी समान यह स्रोक अपनेको प्रहणकर अन्य श्लोकोंकी गणना करता है।। ५।। ६।।

इति श्रीमद्पावकमु।निविरचितायां त्रह्मविद्यायां सान्वयभाषाटीकया सहितं संख्या-कमव्याख्यानं नामेकविंशतिकं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २१ ॥

> इति सान्वयभाषाटीकासमेता अष्टावऋगीता समाप्ता ।

#### पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, खमराज श्रीकृष्णदास " छहमीवेङ्कटेश्वर " स्टीम् प्रेस, " श्रीवेङ्कटेश्वर " स्टीम् प्रेस, वः रुयाण-मुंबई.

ग्वतवाडी-सुंबई.

### जाहिरात-

|                                          | कि.रु. आ  |
|------------------------------------------|-----------|
| गीता पंतरत सत्यंत महे अन्नर खुळा पंत्रा  | ≒_s       |
| गीता अत्यंत वह अक्षरको ख़ुला पत्रा       | १–೪       |
| गीता गुटका ३२ पेजी                       | وا۔د      |
| भीता गुटका विष्णुसहस्रनामसाहित           | 0-6       |
| गीता गुटका पञ्चरत्न और एकादशरत           | c-45.     |
| " पं श्रेरन दादश्ररन                     | ٥         |
| <sup>1)</sup> पश्चरत्ननथरत्न पात्रिद्वुक | · ০–৬     |
| गीता पञ्चरत्न सप्तरत्न बुक्फेसन          | ०–१२      |
| गीता पत्रर्देने भाषाधिका सहित वडा        | ۶         |
| गीता गुटका पाकिट बुक ६४ पेजीर्           | ٥-٨       |
| गीता पंचरत्न गुटका भाव्टीव               | १-=       |
| गर्भगीता भाषाधिका                        | ०-१       |
| न्णेञ्गीता भाषाधिकासहित                  | c-E       |
| नोरखनायपद्धती भाषां शिका( योगसाधन )      | د-ود.     |
| नीता रामानुज-भाष्य (संस्कृत)             | ۶د:       |
| धेरंडसहिता भाषाधिका (यांगशास्त्र)        | ०-१०      |
| जीवन्मुक्त गीता भा॰ टी॰                  | ٠ ٥٤      |
| तत्ववोध शंकरानदी भा० थे० वडा             | ०−&       |
| .तत्वानुसन्धान वेदान्तका                 | ره ۶−۰    |
| द्शोपनिषद् भाषा श्रीअच्युतानद्जीकृत      | ٠٠٠٠ عُ-٥ |
| हाद्शमहावाक्यविवरण (मूळ)                 | S-0       |
| नारदंगीता                                | ٠ د - ۶   |
| नारदगीता भाव शिव                         | ०–१       |

| त्रकोधचनद्रोड्यनाटक-(वेदान्त ) भाषा                       | ****             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| गुलावांसहकृत-अतीव रोचक है                                 | ٠ १٥             |
| त्रत्येकानुभवशतकभाषा-यह छोटासा                            | •                |
| य्रन्य पढनेसे वेदान्तमें अच्छा अतुभव                      |                  |
| सिद्ध होता है                                             | S-=              |
| पंचरत्न अक्षर वडा रुम्बी संची खुर्ली                      | ર્−ક             |
| भेचदुशी सदीक ( संस्कृत दीका )                             | ···· 5′-0        |
| पंचद्शी पं॰ मिहिरचंद्कृत मा॰ श॰                           | ३८               |
| पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्-वेदान्त वर्णन                    |                  |
| (कमरीवारे बाबाकी बनाई हुई)भाषा                            | २–१२             |
| योगदर्शन ( पतन्नलीप्राणित ) पं॰ रामभक्त                   |                  |
| रचित छन्दंबिद देशमाषाकृतुव्यासमाप्य-                      |                  |
| द्यायानुम्हप मापाद्येका समेत                              | <sup>9</sup> ,—0 |
| पाण्डवगीता भाषाठीका · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,,,, ૦–ફે        |
| पाण्डवगीतामूळ मध्यम                                       | ऽ–१॥             |
| पाण्डवगीतामूल होयि                                        | , ०–१            |
|                                                           |                  |

पुस्तकें मिछनेका हिकाना— गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, " उद्गिविक्कटेश्वर " छापासाना, कल्याण-संबई.